|                           | अथ पञ्चमं मण्डलम् |              |
|---------------------------|-------------------|--------------|
| (12)                      | 1                 | (म.5, अनु.1) |
| ऋषिः बुधगविष्ठिरौ आत्रेयौ | छन्दः त्रिष्टुप्  | देवता अग्निः |

| रुपानिष्ठरा जात्रना                     | 0.4. 1481                             |     | 7-1/11 91121 |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|-----|--------------|
| अबोध्युग्निः सुमिधा जनीनां प्रति        | धेनुमिवायतीमुषासम्                    |     |              |
| युह्वाईव प्र वयामुज्जिहीनाः प्र भा      | नर्वः सिस्रते नाकुमच्छे               | 1   |              |
| अबोधि होता युजथाय देवानूर्ध्वो          | अग्निः सुमर्नाः प्रातरस्थात्          |     | 1            |
| समिद्धस्य रुशंददर्शि पाजो महान          | देवस्तमसो निरमोचि                     | ∥ 2 |              |
| यदीं गुणस्यं रशुनामजीगुः शुचि           |                                       |     | 1            |
| आद्दक्षिणा युज्यते वाज्यन्त्युत्तान     | <del>-</del>                          | 3   |              |
| अग्निमच्छा देवयतां मनांसि चक्षूं        |                                       |     | 1            |
| यदीं सुवति उषसा विरूपे श्वेतो           | वाजी जीयते अग्रे अह्नीम्              | 5   |              |
| जिनष्ट हि जेन्यो अग्रे अह्नां हितो      | · ·                                   |     | 1            |
| दमेदमे सप्त रत्ना दधनोऽग्निर्होता       |                                       | 5   |              |
| अग्निर्होता न्यंसीदद्यजीयानुपस्थे ।     |                                       |     | 1            |
| युवा कविः पुरुनिःष्ठ ऋतावा ध्व          | <del>_</del>                          | 6   |              |
| प्र णु त्यं विप्रमध्वरेषु साधुमृग्नि    |                                       |     | 1            |
| आ यस्तुतान् रोदेसी ऋतेन् नित्           |                                       | 7   |              |
| मार्जाल्यो मृज्यते स्वे दमूनाः का       |                                       |     |              |
| सहस्रेशृङ्गो वृष्भस्तदौजा विश्वाँ       |                                       | 8   |              |
| प्र सुद्यो अग्ने अत्येष्युन्यानाविर्यस  |                                       |     |              |
| ई्ळेन्यों वपुष्यों विभावां प्रियो वि    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 9   |              |
| तुभ्यं भरन्ति क्षितयो यविष्ठ बलि        | <del>_</del>                          |     |              |
| आ भन्दिष्ठस्य सुमृतिं चिकिद्धिः         |                                       | 10  |              |
| आद्य रथं भानुमो भानुमन्त्मग्रे ।        |                                       |     |              |
| विद्वान्पेथीनामुर्वर्षन्तरिक्षमेह देवान |                                       | 11  |              |
| अवीचाम क्वये मध्याय वची व               |                                       |     | <br>         |
| गविष्ठिरो नर्मसा स्तोर्ममुग्नौ दिवी     | व रुक्ममुरुव्यञ्चमश्रत् ॥             | 12  | II           |

| (12)                 | 2                                                                         | (म.5, अनु.1)           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                      | ऋषिः कुमारः आत्रेयः, वृशः जानः वा, उभौ वा 1,3-8,10-12, व                  | वृशः जानः 2,9          |
| छन्दः र्             | त्रेष्टुप् 1-11, शकरी 12                                                  | देवता अग्निः           |
|                      | कुमारं माता युवतिः समुब्धं गुहा बिभर्ति न देदाति पित्रे                   | l                      |
|                      | ञ्च –                                                                     | 1                      |
|                      | कमेतं त्वं युवते कुमारं पेषी बिभर्षि महिषी जजान                           | 1                      |
|                      | पूर्वार्हि गर्भः शुरदो वुवर्धापेश्यं जातं यदसूत माता                      | 2                      |
|                      | हिरेण्यदन्तुं शुचिवर्णमारात्क्षेत्रीदपश्यमायुधा मिमीनम्                   |                        |
|                      | दुदानो अस्मा अमृतं विपृक्वत्किं मार्मनिन्द्राः कृणवन्ननुकथाः              | 3                      |
|                      | क्षेत्रादपश्यं सनुतश्चरेन्तं सुमद्यूथं न पुरु शोर्भमानम्                  | 1                      |
|                      | न ता अंगृभ्रुन्नर्जनिष्टु हि षः पिलिक्नोरिद्युवृतयो भवन्ति                | 4                      |
|                      | के में मर्युकं वि येवन्तु गोभिर्न येषां गोपा अरणश्चिदास                   | 1                      |
|                      | य ईं जगृभुरव ते सृजन्त्वाजीति पृश्व उपे नश्चिकित्वान्                     | 5                      |
|                      | वसां राजानं वस्तिं जनानामरातयो नि देधुर्मर्त्येषु                         | 1                      |
|                      | ब्रह्माण्यत्रेरव् तं सृजन्तु निन्दितारो निन्द्यासौ भवन्तु                 | 6                      |
|                      | शुनिश्चिच्छेपुं निदितं सहस्राद्यूपीदमुञ्जो अशीमष्ट हि षः                  | 1                      |
|                      | एवास्मदेग्ने वि मुमुग्धि पाशान्होतेश्चिकित्व इह तू निषद्य                 | 7                      |
|                      | हृणीयमोनो अपु हि मदैयेुः प्र मे देवानां व्रतुपा उवाच                      | 1                      |
|                      | इन्द्रों विद्वाँ अनु हि त्वी चुचक्ष् तेनाहमेग्ने अनुशिष्ट आगीम्           | 8                      |
|                      | वि ज्योतिषा बृह्ता भीत्युग्निराविर्विश्वानि कृणुते महित्वा                | 1                      |
|                      | प्रादेवीर्मायाः सहते दुरेवाः शिशीते शृङ्गे रक्षेसे विनिक्षे               | 9                      |
|                      | उत स्वानासो दिवि षेन्त्वग्नेस्तिग्मार्युधा रक्षसे हन्तवा उ                | 1                      |
|                      | मदे चिदस्य प्र रुजन्ति भामा न वरन्ते परिबाधो अदेवीः                       | 10                     |
|                      | एतं ते स्तोमं तुविजात् विष्रो रथं न धीरः स्वर्पा अतक्षम्                  | 1                      |
|                      | यदीदेग्ने प्रति त्वं देव हर्याः स्वर्वतीर्प एना जयेम                      | 11                     |
| तुवि <u>ग्री</u> व   | ो <sup>'</sup> वृष्भो वोवृधानो'ऽश <u>्व</u> द्र्र्थः समेजात <u>ि</u> वेदः |                        |
| -<br>इ <u>त</u> ीमम् | ग्नेमुमृता अवोचन्बुर्हिष्मेते मनेवे शर्म यंसद्धविष्मेते मनेवे शर्मी       | यंसत् ॥ 12 ॥           |
| (12)                 | 3                                                                         | (म.5, अनु.1)           |
| ऋषिः                 | त्रसुश्रुतः आत्रेयः छन्दः त्रिष्टुप्                                      | देवता अग्निः 1-2,4-12, |
|                      | मरुद्रुद्रविष्णवः (अग्निः) 3                                              |                        |
|                      | त्वमग्ने वर्रणो जायसे यत्त्वं मित्रो भवसि यत्समिद्धः                      | <u></u>                |
|                      | त्वे विश्वे सहस्रस्यत्र देवास्त्वमिन्दो दाशषे मर्त्याय                    | ,<br>   1              |

त्वमेग्ने वर्रुणो जायसे यत्त्वं मित्रो भविस् यत्सिमिद्धः । त्वे विश्वे सहसस्पुत्र देवास्त्विमन्द्रो दाशुषे मर्त्याय ॥ 1 ॥ त्वमेर्यमा भविस् यत्क्रनीनां नाम स्वधावन्गुह्यं बिभिष्

|       |                                                                                                                     | 11 11        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | अञ्जन्ति मित्रं सुधितं न गोभिर्यद्यमिती समेनसा कृणोिष                                                               | 2            |
|       | तर्व श्रिये मुरुतो मर्जयन्त रुद्र यत्ते जिनम् चारु चित्रम्                                                          |              |
|       | पुदं यद्विष्णोरुपुमं निधायि तेने पासि गुद्यं नाम गोनीम्                                                             | 3            |
|       | तर्व श्रिया सुदृशों देव देवाः पुरू दर्धाना अमृतं सपन्त                                                              |              |
|       | होतारम्प्रिं मनुषो नि षेदुर्दश्स्यन्ते उशिजः शंसमायोः                                                               | 4            |
|       | न त्वद्धोता पूर्वी अग्ने यजीयात्र काव्यैः पुरो अस्ति स्वधावः                                                        |              |
|       | विशश्च यस्या अतिथिर्भवासि स युज्ञेन वनवद्देव मर्तान्                                                                | 5            |
|       | वयमीग्रे वनुयाम् त्वोता वसूयवो हिविषा बुध्यमानाः                                                                    |              |
|       | वयं सम्पर्ये विदथेष्वह्नां वयं राया सहसस्पुत्र मर्तान्                                                              | 6            |
|       | यो न आगो अभ्येनो भरात्यधीद्घम्घशंसे दधात                                                                            |              |
|       | जुही चिकित्वो अभिशस्तिमेतामग्ने यो नो मुर्चयित द्वयेन                                                               | 7            |
|       | त्वाम्स्या व्युषि देव पूर्वे दूतं कृण्वाना अयजन्त हुव्यैः                                                           |              |
|       | संस्थे यदंग्र ईयंसे रयीणां देवो मर्तेवंसुभिरिध्यमानः                                                                |              |
|       | सस्य यदग्न इयस रयाणा द्वा मत्वसामार्थ्यमानः<br>अर्व स्पृधि पितरं योधि विद्वान्पुत्रो यस्ते सहसः सून कुहे            | 8            |
|       | अव स्मृाव । प्तर याचि । व्यक्षान्युत्रा यस्त सहसः सून कुह<br>कुदा चिकित्वो अभि चेक्षसे नोऽग्ने कुदाँ ऋतुचिद्यातयासे |              |
|       | भूरि नाम् वन्देमानो दधाति पिता वसो यदि तञ्जोषयसि                                                                    | 9            |
|       |                                                                                                                     | 40           |
|       | कुविद्देवस्य सहसा चकानः सुम्नमृग्निर्वनते वावृधानः                                                                  | 10           |
|       | त्वमुङ्ग जीर्तारं यविष्ठ विश्वन्यिग्ने दुरिताति पर्षि<br>स्तेना अदृश्रन्रिपवो जनासोऽज्ञातकेता वृजिना अभूवन्         |              |
|       | स्तुना अध्त्रात्रुपया अनासाउशातकता यृश्विना अमूयन्<br>इमे यामासस्त्वुद्रिगीभूवन्वसेवे वा तदिदागो अवाचि              | 11           |
|       | <u>इ</u> म धामासस्याद्वरामूय्न्यसय या ताद्वागा अवायि<br>नाहायमुग्निर्मशस्तये नो न रीषेते वावृधानः परो दात्          | 12           |
| (11)  | नाहायमान्नरामरास्तय ना न रायत यावृदानः परा पात्                                                                     | 12           |
| (11)  |                                                                                                                     | (म.5, अनु.1) |
| ऋषः व | त्रसुश्रुतः आत्रेयः छन्दः त्रिष्टुप्                                                                                | देवता अग्निः |
|       | त्वामेग्रे वसुपितं वसूनामिभ प्र मेन्दे अध्वरेषु राजन्                                                               |              |
|       | त्वया वाजं वाज्यन्तो जयेमाभि ष्याम पृत्सुतीर्मर्त्यानाम्                                                            | 1            |
|       | हृव्यवाळुग्निर्जरः पिता नो विभुर्विभावा सुदृशीको अस्मे                                                              |              |
|       | सुगार्हपुत्याः समिषो दिदीह्यस्मुद्रचर्षक्सं मिमीहि श्रवांसि                                                         | 2            |
|       | विशां कुविं विश्पतिं मानुषीणां शुचिं पावकं घृतपृष्ठमुग्निम्                                                         |              |
|       | नि होतारं विश्वविदं दिधध्वे स देवेषु वनते वार्याणि                                                                  | 3            |
|       | जुषस्वांग्र इळीया सुजोषा यतीमानो रुश्मिभिः सूर्यस्य                                                                 |              |
|       | जुषस्व नः सुमिधं जातवेद आ चे देवान्हिव्रद्यीय विक्ष                                                                 | 4            |
|       | जुष्टो दमूना अतिथिर्दुरोण इमं नो यज्ञमुप याहि विद्वान्                                                              |              |
|       | विश्वा अग्ने अभियुजो विहत्या शत्रूयतामा भरा भोजनानि                                                                 | 5            |
|       | वधेन दस्युं प्र हि चातयस्व वर्यः कृण्वानस्तुन्वेई स्वायै                                                            |              |
|       | 7 . 7                                                                                                               | ı            |

|      | पिपर्षि यत्सहसस्पुत्र देवान्त्सो अर्                         | ग्रे पाहि          | नृतम् वाजे अ              | <u>ग</u> ्स्मान्             | 6                   |
|------|--------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------|
|      | व्यं ते <sup>।</sup> अग्न उक्थैवि <sup>।</sup> धेम व्यं ह्ळै | गैः पवि            | क भद्रशोचे                |                              | 1                   |
|      | अस्मे र्यिं विश्ववरिं समिन्वास्मे                            | विश्वानि           | <u> प्र</u> विणानि धे     | हि                           | 7                   |
|      | अस्माकंमग्ने अध्वरं जुंषस्व सहस                              | ाः सूनो            | त्रिषधस्थ ह्व             | ाम्                          | 1                   |
|      | वयं देवेषु सुकृतः स्याम् शर्मणाः                             | नस <u>्त्रि</u> वः | रूथेन पाहि                |                              | 8                   |
|      | विश्वानि नो दुर्गही जातवेदः सिन्ध्                           | <u>युं</u> न ना    | वा द <u>ुरि</u> ताति प    | ार्षि                        | 1                   |
|      | अग्ने' अत्रिवन्नमंसा गृणानोर्इस्मार्क                        | बोर्ध्या           | वेता तुनूनीम्             |                              | 9                   |
|      | यस्त्वो हृदा कीरिणा मन्यमानोऽम                               | र्गर्त्यं मत       | र्यो जोहेवीमि             |                              | 1                   |
|      | जातेवेदो यशौ अस्मास् धेहि प्रज                               | भिरग्ने            | अमृत्तत्वम॑श्या           | म् ॥                         | 10                  |
|      | यस्मै त्वं सुकृते <sup>।</sup> जातवेद उ लोक                  | मंग्ने कृ          | णर्वः स्योनम्             |                              | 1                   |
|      | अश्विनं स पुत्रिणं वीरवेन्तं गोमेन                           | तं र्ययं           | नंशते स्वस्ति             |                              | 11                  |
| (11) |                                                              | 5                  |                           |                              | (म.5, अनु.1)        |
| ऋषिः | वसुश्रुतः आत्रेयः ह                                          | <b>र्</b> न्दः गाय | पत्री दे                  | खता इध्मः र्सा               | मेद्धः अग्निः वा 1, |
|      | नराशंसः 2, इळः 3, बर्हिः 4, देवीः द्व                        | तरः <b>5,</b> इ    | उषासानक्ता 6, वै          | ख्यौ होतारौ प्र <sup>-</sup> | चेतसौ 7,            |
|      | तिस्रः देव्यः सरस्वतीळाभारत्यः 8                             | , त्वष्टा          | 9, वनस्पतिः 10            | ), स्वाहाकृतयः               | 11                  |
|      | सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोत                          | न                  | । अग्नये <sup>।</sup> जात | वेदसे                        | 1                   |
|      | नराशंसीः सुषूदतीमं युज्ञमदीभ्यः                              |                    | -<br>। कुविहिं मधु        |                              | 2                   |
|      | र्डुळितो अंग्रु आ वहेन्द्रं चित्रमिह प्रिय                   | <b>ग्म</b>         | _<br>। सुखै रथेंभि        |                              | 3                   |
|      | ऊर्णमद्रा वि प्रथस्वाभ्यरंको अनूषत                           |                    | । भवा नः शु               |                              | 4                   |
|      | देवीर्द्वारो वि श्रेयध्वं सुप्रायणा ने ऊत                    | तये <sup>।</sup>   | । प्रप्र युज्ञं पूर्      |                              | 5                   |
|      | सुप्रतीके वयोवधा यही ऋतस्य मात                               |                    | । <u>दोषाम</u> ुषासम      |                              | 6                   |
|      | वातस्य पत्मन्नीळिता दैव्या होतारा म                          |                    | । <u>इ</u> मं नो युज्ञ    |                              | 7                   |
|      | इळा सरस्वती मुही तिस्रो देवीमीयोभ्                           | -                  |                           | •                            | 8                   |
|      | श्विवस्त्वष्टिहा गहि विभुः पोषे उत                           | •                  | <del>-</del>              | _                            | 9                   |
|      | यत्रु वेत्थे वनस्पते देवानां गुह्या नाम                      |                    | <br>। तत्र हुव्यानि       |                              | 10                  |
|      | स्वाहाग्रये वर्रुणाय स्वाहेन्द्रीय मरुद्ध                    | _                  | <br>  स्वाहां देवेभ       |                              | 11                  |
| (10) |                                                              | 6                  |                           |                              | (म.5, अनु.1)        |
| ऋषि  | : वसुश्रुतः आत्रेयः 💮 ह                                      | छन्दः परि          | <del>ङ्</del> रे:         |                              | देवता अग्निः        |
|      | अृग्निं तं मेन्ये यो वसुरस्तुं यं यनि                        | ਰੀ ਮੇਜਟ            | <del> </del>              |                              |                     |
|      | अस्तुमवीन्त आशवोऽस्तुं नित्यसि                               |                    |                           | य आ भेर                      | 1                   |
|      | सो अग्नियों वसुर्गृणे सं यमायन्ति                            |                    | •                         | <u>ı</u> •n ·1\              |                     |
|      | समवीन्तो रघुद्रुवः सं सुजातासः र                             |                    |                           | ा भेर                        | 2                   |
|      | अग्निर्हि वाजिनं विशे दर्दाति विश                            | -                  |                           | 1 11                         | 4                   |
|      | जाशाल जासमा ।जसा वक्षासा ।जस                                 | 1 7 7 1 7 1        | •                         |                              | l                   |

|         | अग्नी राये स्वाभुवं स प्रीतो याति वार्यमिषं स्तोतृभ्य आ भेर                 | 3      |                |        |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------|
|         | आ ते अग्न इधीमहि द्युमन्तं देवाजरम्                                         |        |                |        |
|         | यद्ध स्या ते पनीयसी सुमिद्दीदयति द्यवीषं स्तोतृभ्य आ भेर                    | 4      |                |        |
|         | आ ते <sup>।</sup> अग्न ऋचा ह्विः शुक्रस्य शोचिषस्पते                        |        |                |        |
|         | सुश्चेन्द्र दस्म विश्पेते हव्येवाट् तुभ्यं हूयत् इषं स्तोतृभ्य आ भेर        | 5      |                |        |
|         | प्रो त्ये अग्नयोऽग्निषु विश्वं पुष्यन्ति वार्यम्                            |        |                |        |
|         | ते हिन्विरे त ईन्विरे त ईषण्यन्त्यानुषिगषं स्तोतृभ्य आ भेर                  | 6      |                |        |
|         | तव त्ये अग्ने अर्चयो महि ब्राधन्त वाजिनीः                                   |        |                |        |
|         | ये पत्वीभः शुफानां व्रजा भुरन्त गोनामिषं स्तोतृभ्य आ भेर                    | 7      |                |        |
|         | नर्वा नो अग्र आ भेर स्तोतृभ्यः सुक्षितीरिर्षः                               |        |                |        |
|         | ते स्योम् य अनिृचुस्त्वादूतास्रो दमेदम् इषं स्त्रोतृभ्य आ भेर               | 8      |                |        |
|         | उभे सुश्चन्द्र सुर्पिषो दवीं श्रीणीष आसिन                                   |        |                |        |
|         | उतो न् उत्पुपूर्या उक्थेषु शवसस्पत् इषं स्तोतृभ्य आ भर                      | 9      |                |        |
|         | एवाँ अग्निमेजुर्यमुर्गीर्भिर्य्ज्ञेभिरानुषक्                                |        |                |        |
|         | दर्धदुस्मे सुवीर्यंमुत त्यदाश्वश्च्यमिषं स्तोतृभ्य आ भेर                    | 10     |                |        |
| (10)    | 7                                                                           | (      | (म. <b>5</b> , | अनु.1) |
| ऋषिः इ  | ञः आत्रेयः                                                                  |        | देवता          | अग्निः |
| सर्खायः | सं वेः सुम्यञ्चिमिषुं स्तोमं चाग्नये । वर्षिष्ठाय क्षितीनामूर्जो नप्त्रे सह | रस्वते |                | 1      |
|         | द्यस्य समृतौ रुण्वा नरो नृषदेने । अर्हन्तश्चिद्यमिन्धते संजनयन्ति           |        |                | 2      |
|         | ो वर्नाम <u>हे</u> सं हुव्या मानुषाणाम् । उत द्युम्नस्य शर्वस ऋतस्य रुशि    |        |                | 3      |
|         | कृणोति केतुमा नक्तं चिद्दूर आ सते। पावको यद्वनस्पतीन्प्र स्मा ि             |        |                | 4      |
|         |                                                                             |        |                |        |

सखायः सं वेः सम्यञ्चामष् स्ताम चाग्नयं । विषष्ठाय क्षितीनामूजां निर्से सहस्वते ॥ 1 ॥ कुत्रा चिद्यस्य समृतौ रुण्वा नरो नृषदेने । अहीन्तिश्चिद्यमिन्धते संजनयन्ति जन्तवेः ॥ 2 ॥ सं यदिषो वनामहे सं ह्व्या मानुषाणाम् । उत द्युम्नस्य शवंस ऋतस्य रिश्ममा देदे ॥ 3 ॥ स स्मा कृणोति कृतुमा नक्तं चिद्दूर आ सते। पावको यद्वनस्पतीन्त्र स्मा मिनात्युजरः ॥ 4 ॥ अवं स्म यस्य वेषणे स्वेदं पृथिषु जुह्वति । अभीमह स्वजेन्यं भूमा पृष्ठेवं रुरुहुः ॥ 5 ॥ यं मर्त्यः पुरुस्पृहं विद्विद्वश्वस्य धायसे । प्र स्वादेनं पितूनामस्तितातिं चिद्रायवे ॥ 6 ॥ स हि ष्मा धन्वाक्षित्ं दाता न दात्या पृशुः । हिरिश्मश्रुः शुचिदत्रृभुरिनभृष्टतिविषः ॥ ७ ॥ शाचिः ष्म यस्मा अत्रिवत्प्र स्विधतीव् रीयते । सुषूरसूत माता क्राणा यदानशे भर्गम् ॥ 8 ॥ आ यस्ते सर्पिरासुतेऽग्ने शमस्ति धायसे । ऐषु द्युम्नमृत श्रव आ चित्तं मर्त्येषु धाः ॥ 9 ॥ इति चिन्मन्युमृधिज्रस्त्वादात्मा पृशुं देदे । आदेग्ने अपृण्तोऽत्रिः सासह्याद्दस्यूनिषः सांसह्यात्रॄन् ॥ 10 ॥

 (7)
 8
 (म.5, अनु.1)

 ऋषिः इषः आत्रेयः
 छन्दः जगती
 देवता अग्निः

त्वामेग्न ऋतायवः समीधिरे प्रत्नं प्रतासं ऊतये सहस्कृत । पुरुश्चन्द्रं येजतं विश्वधीयसं दमूनसं गृहपेतिं वरेण्यम् ॥ 1 ॥ त्वामेग्ने अतिथिं पूर्व्यं विशः शोचिष्केशं गृहपेतिं नि षेदिरे ।

| बृहत्केतुं पुरुरूपं धनस्पृतं सुशर्माणं स्ववंसं जर्द्विषम्     | 2 |
|---------------------------------------------------------------|---|
| त्वामेग्ने मानुषीरीळते विशो होत्राविदं विविचिं रत्नुधार्तमम्  | 1 |
| गुहा सन्तं सुभग विश्वदेर्शतं तुविष्वणसं सुयजं घृतिश्रियेम्    | 3 |
| त्वामेग्ने धर्णुसिं विश्वधा वयं गीर्भिर्गृणन्तो नम्सोपे सेदिम | 1 |
| स नो जुषस्व समिधानो अङ्गिरो देवो मर्तस्य युशसा सुदीतिभिः      | 4 |
| त्वमेग्ने पुरुरूपो विशेविशे वयो दधासि प्रत्नथी पुरुष्टुत      | 1 |
| पुरूण्यन्ना सहेसा वि रोजिस त्विषिः सा ते तित्विषाणस्य नाधृषे  | 5 |
| त्वामेग्ने समिधानं यविष्ठ्य देवा दूतं चिक्रिरे हव्यवाहेनम्    | 1 |
| उ्रुज्रयेसं घृतयोनिमाहुतं त्वेषं चक्षुर्दधिरे चोद्यन्मीत      | 6 |
| त्वामेग्ने प्रदिव आहुतं घृतैः सुम्रायवः सुष्मिधा समीधिरे      | 1 |
| स वविृधान ओषेधीभिरुक्षितोर्इभि ज्रयांसि पार्थिवा वि तिष्ठसे   | 7 |
| । इति तृतीयाष्टके अष्टमोऽध्यायः समाप्तः ।                     |   |
|                                                               |   |

। इति तृतीयाष्टकः समाप्तः ।

## । अथ चतुर्थोऽष्टकः ।

### (प्रथमोऽध्यायः ॥ वर्गाः 1-33)

| (7)        | 9                                                                                                                                                 | (म.5, अनु.1)    |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ऋषिः       | गयः आत्रेयः छन्दः अनुष्टुप् 1-4,6, पङ्किः 5,7                                                                                                     | देवता अग्निः    |
| त्वामीग्ने | ह्विष्मन्तो देवं मर्तांस ईळते । मन्ये त्वा जातवेदसं स ह्व्या वेक्ष्यानुष                                                                          | मक् ∥1∥         |
|            |                                                                                                                                                   |                 |
| उत स्म     | ्यं शिशुं यथा नवं जिनेष्टारणी । धर्तारं मानुषीणां विशामुग्निं स्वेध्वरम्                                                                          | 3               |
| उत स्म     | दुर्गृभीयसे पुत्रो न ह्वार्याणीम् । पुरू यो दग्धास्मि वनाग्ने पृशुर्न यवसे                                                                        | 4               |
| अर्ध स्म   | <u> यस्यार्चर्यः सम्यक्संयन्ति ध</u> ूमिनः                                                                                                        | 1               |
|            | त्रितो दिव्युप ध्मातेव धर्मित् शिशीते ध्मातरी यथा                                                                                                 | 5               |
|            | ग्न ऊतिभिर्मित्रस्यं च प्रशस्तिभिः । द्वेषोयुतो न दुरिता तुर्याम् मर्त्यानाम्                                                                     | 6               |
| तं नो उ    | अग्ने अभी नरौ रुपिं सहस्व आ भेर                                                                                                                   | 1               |
| स क्षेपर   | यत्स पोषयुद्धवद्वाजस्य सातये उतैधि पृत्सु नो वृध                                                                                                  | 7               |
| (7)        | 10                                                                                                                                                | (म.5, अनु.1)    |
| ऋषिः       | गयः आत्रेयः छन्दः अनुष्टुप् 1-3,5-6, पङ्किः 4,7                                                                                                   | देवता अग्निः    |
|            | ोजिष्टमा भेर द्युम्नमुस्मभ्येमध्रिगो । प्र नो राया परीणसा रत्सि वाजीय पन                                                                          |                 |
|            | अग्ने अद्भुत् कृत्वा दक्षस्य मुंहना । त्वे असुर्यर्भारुहत्क्राणा मित्रो न युरि                                                                    | त्रयः ॥ 2 ॥     |
|            | अग्न एषां गयं पुष्टिं चे वर्धय । ये स्तोमेभिः प्र सूरयो नरो मुघान्यानुशः                                                                          | 3               |
|            | चन्द्र ते गिरंः शुम्भन्त्यश्वराधसः                                                                                                                |                 |
|            | ः शुष्मिणो नरो दिवश्चिद्येषां बृहत्स्रुकीर्तिर्बोधित् त्मनी                                                                                       | <b>4</b>   <br> |
|            | ं अग्ने अर्चयो भ्राजेन्तो यन्ति धृष्णुया।परिज्मानो न विद्युर्तः स्वानो रथो न<br>अग्न ऊतये सुबार्धसश्च रातये ।अस्माकोसश्च सूरयो विश्वा आशस्तिरीषणि |                 |
|            | अग्ने अङ्गिरः स्तुतः स्तर्वान् आ भैर                                                                                                              | 6               |
|            | वासहं र्यि स्तोतृभ्यः स्तर्वसे च न <u>उ</u> तैधि पृत्सु नो वृधे                                                                                   | 7               |
| (6)        | 11                                                                                                                                                | (म.5, अनु.1)    |
| ऋषिः       | सुतंभरः आत्रेयः छन्दः जगती                                                                                                                        | देवता अग्निः    |
|            | जर्नस्य गोपा अजिनिष्ट् जागृविर्ग्निः सुदक्षेः सुविताय् नव्यसे                                                                                     |                 |
|            | घृतप्रतीको बृ <u>ह</u> ता दिविस्पृशां द्युमद्वि भाति भर्तेभ्यः शुचिः ॥ 1                                                                          |                 |
|            | युज्ञस्य केतुं प्रेथमं पुरोहितमृग्निं नरस्त्रिषधस्थे समीधिरे                                                                                      | 1               |
|            | इन्द्रीण देवैः सुरथं स बुर्हिष् सीदुन्नि होता युजर्थाय सुक्रतुः ॥ 2                                                                               |                 |
|            | असंमृष्टो जायसे मात्रोः शुचिर्मुन्द्रः कुविरुद्गितिष्ठो विवस्वतः                                                                                  | 1               |
|            | घृतेने त्वावर्धयन्नग्न आहुत धूमस्ते केतुरंभविद्विवि श्रितः ॥ 3                                                                                    |                 |
|            | <u> </u>                                                                                                                                          |                 |

|                       | 0.71                                                                                                                                                                         | 1 > > 1>                                                                                |                                                         |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                       | अग्निर्नो यज्ञमुपं वेतु साधुयाग्निं नर्ो वि                                                                                                                                  | <del>_</del>                                                                            |                                                         |
|                       | अग्निर्दूतो अभवद्धव्यवाहेनोऽग्निं वृणाना                                                                                                                                     |                                                                                         | 4                                                       |
|                       | तुभ्येदमेग्ने मधुमत्तम् वचस्तुभ्यं मनीषा                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                         |
|                       | त्वां गिरः सिन्धुमिवावनीर्म्हीरा पृणन्ति                                                                                                                                     |                                                                                         | 5                                                       |
|                       | त्वामेग्रे अङ्गिरसो गुहो हितमन्वविन्दञ्हि                                                                                                                                    |                                                                                         | 1                                                       |
|                       | स जीयसे मुथ्यमनिः सही महत्त्वामीहुः                                                                                                                                          | सहसस्युत्रमिङ्गरः                                                                       | 6                                                       |
| (6)                   | 12                                                                                                                                                                           | 1                                                                                       | (म.5, अनु.1)                                            |
| ऋषिः                  | सुतंभरः आत्रेयः छन्दः ि                                                                                                                                                      | त्रेष्टुप्                                                                              | देवता अग्निः                                            |
|                       | प्राग्नये बृह्ते युज्ञियीय ऋतस्य वृष्णे अ                                                                                                                                    | सुराय मन्म                                                                              |                                                         |
|                       | घृतं न युज्ञ आस्ये्ेे सुपूतं गिरं भरे बृष्                                                                                                                                   | <u>।</u> भाय प्र <u>त</u> ीचीम्                                                         | 1                                                       |
|                       | -<br>ऋतं चिकित्व ऋतमिच्चिकिद्ध्यृतस्य धा                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                         |
|                       | नाहं यातुं सहसा न द्वयेन ऋतं सपाम्य                                                                                                                                          | <del>-</del>                                                                            | 2                                                       |
|                       | कया नो अग्न ऋतयेत्रृतेन भुवो नवेदा                                                                                                                                           |                                                                                         |                                                         |
|                       | वेदों मे देव ऋतुपा ऋतूनां नाहं पतिं र                                                                                                                                        | <u>नितुर</u> स्य <u>रा</u> यः                                                           | 3                                                       |
|                       | के ते अग्ने रिपर्वे बन्धनासः के पायवः                                                                                                                                        | सानषन्त द्युमन्तः                                                                       |                                                         |
|                       | के धासिमग्रे अनृतस्य पान्ति क आसत्                                                                                                                                           |                                                                                         | 4                                                       |
|                       | सर्खायस्ते विषुणा अग्न एते शिवासः स<br>अधूर्षत स्वयमेते वचौभिर्ऋजूयते वृजि                                                                                                   | न्ति। आशवा अमूवन्<br>गार्नि बतन्तर्नः                                                   | 5                                                       |
|                       | यस्ते अग्ने नर्मसा युज्ञमीट्ट ऋतं स पति                                                                                                                                      | <del>-</del>                                                                            | 1                                                       |
|                       | तस्य क्षयः पृथुरा साधुरेतु प्रसस्रीणस्य                                                                                                                                      | -                                                                                       | 6                                                       |
| <b>(6)</b>            | 13                                                                                                                                                                           |                                                                                         | (म. <b>5</b> , अनु.1)                                   |
|                       | सुतंभरः आत्रेयः छन्दः ग                                                                                                                                                      |                                                                                         | देवता अग्निः                                            |
|                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                         |                                                         |
|                       | अर्चन्तस्त्वा हवाम्हेऽर्चन्तः समिधीमहि                                                                                                                                       | । अग्रे अर्चन्त ऊतये                                                                    | 1                                                       |
|                       | अग्रेः स्तोमं मनामहे सिध्रमुद्य दिविस्पृशेः                                                                                                                                  | । देवस्य द्रविण्स्यवः                                                                   | 2                                                       |
|                       | अग्निर्जुषत नो गिरो होता यो मानुषेष्वा                                                                                                                                       | । स यक्षुद्दैव्यं जनम्                                                                  | 3                                                       |
| _                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                         |                                                         |
|                       | चमग्ने सुप्रथा असि जुष्टो होता वरेण्यः                                                                                                                                       | । त्वया युज्ञं वि तन्वते                                                                | 4                                                       |
| 7                     | चामग्ने वाज्सातम्ं विप्रा वर्धन्ति सुष्टुतम्                                                                                                                                 | । स नों रास्व सुवीर्यंम्                                                                | 4   <br>   5                                            |
| 7                     | •                                                                                                                                                                            |                                                                                         |                                                         |
| 7                     | चामग्ने वाज्सातम्ं विप्रा वर्धन्ति सुष्टुतम्                                                                                                                                 | । स नो' रास्व सुवीर्यम्<br>। आ रार्धश्चित्रमृंञ्जसे                                     | 5                                                       |
| (6)                   | चामग्ने वाज्सातम्ं विप्रा वर्धन्ति सुष्टुतम्<br>अग्ने नेमिर्राँ ईव देवाँस्त्वं पीर्भूरसि                                                                                     | । स नो' रास्व सुवीर्यंम्<br>। आ रार्धश्चित्रमृंञ्जसे                                    | 5   6                                                   |
| त्<br>(6)<br>ऋषिः     | त्वामग्ने वाज्सातम्ं विप्रा वर्धन्ति सुष्टुंतम्<br>अग्ने नेमिर्राँ ईव देवाँस्त्वं परिभूर्रसि<br>14                                                                           | । स नो' रास्व सुवीर्यंम्<br>। आ रार्धश्चित्रमृंञ्जसे                                    | 5   <br>   6   <br>(म.5, अनु.1)                         |
| त्<br>(6)<br>ऋषिः     | चामग्ने वाज्सातम्ं विप्रा वर्धन्ति सुष्टुतम्<br>अग्ने नेमिर्राँ ईव देवाँस्त्वं परिभूरिस<br>14<br>सुतंभरः आत्रेयः छन्दः ग                                                     | । स नो रास्व सुवीर्यम्<br>। आ राधिश्चित्रमृञ्जसे<br>।<br>।<br>।                         | 5   <br>   6   <br>(म.5, अनु.1)<br>देवता अग्निः         |
| त<br>(6)<br>ऋषिः<br>र | त्वामग्ने वाज्सातम्ं विप्री वर्धन्ति सुष्टुतम्<br>अग्ने नेमिर्राँ ईव देवाँस्त्वं पीर्भूरसि<br><u>14</u><br>सुतंभरः आत्रेयः छन्दः ग<br>अग्निं स्तोमेन बोधय समिधानो अमीर्त्यम् | । स नो रास्व सुवीर्यम्<br>। आ रार्धश्चित्रमृंञ्जसे<br>।<br>।<br>। हृव्या देवेषु नो दधत् | 5   <br>   6   <br>(म.5, अनु.1)<br>देवता अग्निः<br>   1 |

|                                                                                                                | <u>~</u> ,                                                                                                                                                                                                                                                     | तर्मः । अविन्दुद्गा अपः स्वः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>अ</u> ग्नि                                                                                                  | ग्मीळेन्यं कविं घृतपृष्ठं सपर्यत                                                                                                                                                                                                                               | । वेतुं मे शृणवृद्धवम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5                                                                                                                                                        |
| <u>અ</u> પ્રિં                                                                                                 | ग्रं घृतेने वावृधुः स्तोमेभिर्विश्वची                                                                                                                                                                                                                          | र्षणिम् । स्वाधीभिर्वचस्युभिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6                                                                                                                                                        |
| <u>(5)</u>                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (म.5, अनु.2)                                                                                                                                             |
| ऋषिःधरुण                                                                                                       | ाः आङ्गिरसः                                                                                                                                                                                                                                                    | छन्दः त्रिष्टुप्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | देवता अग्निः                                                                                                                                             |
| <u> </u>                                                                                                       | प<br>वेधसे कुवये वेद्याय गिरं भरे                                                                                                                                                                                                                              | युशर्से पूर्व्याये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                          |
| 5                                                                                                              | गृतप्रस <u>त्ता</u> े असुरः सुशेवो <sup>'</sup> <u>रा</u> यो १                                                                                                                                                                                                 | धुर्ता धुरुणो वस्वो <sup>।</sup> अग्निः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                                                                                                                                        |
| -                                                                                                              | -<br>ऋतेने ऋतं धुरुणं धारयन्त युज्ञ                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ī                                                                                                                                                        |
| f                                                                                                              | देवो धर्मन्धरुणे स <u>े</u> दुषो नृञ्जातैर                                                                                                                                                                                                                     | नताँ अभि ये नेनुक्षुः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                | अ <u>ंहोयुर्वस्त</u> न्वस्तन्वते वि वयो म्                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                | उ<br>प सुंवतो नवेजातस्तुतुर्यात्सिंहं न                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                | <u>ग</u> ातेव यद्धरेसे पप्रथानो जनंजन्ं                                                                                                                                                                                                                        | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                                                                                                                                                        |
| 2                                                                                                              | त्रयोवयो जरसे यद्दर्धानुः परि त्म                                                                                                                                                                                                                              | <u>न</u> ा विषुरूपो जिगासि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                                                                                                                                                        |
| 2                                                                                                              | त्राज <u>ो</u> नु ते शर्वसस्पात्वन्तीमुरुं व                                                                                                                                                                                                                   | रोधं धुरुणं देव रायः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                                                                                                                                        |
| т-                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                | <del>Constant</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5                                                                                                                                                        |
| _                                                                                                              | <u> ग</u> ुदं न तायुर्गुहा दधीनो मुहो <u>रा</u> ये                                                                                                                                                                                                             | <u> चितय</u> न्नात्रमस्पः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                                                                                                                                                        |
| (5)                                                                                                            | <u> १</u> द न तायुगु <u>हा</u> दधाना <u>म</u> हा <u>र</u> ाय                                                                                                                                                                                                   | ाचृतयुत्रात्रमस्पः<br>16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (म. <b>5</b> , अनु. <b>2</b> )                                                                                                                           |
|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                          |
| (5) ऋषिः पूरुः                                                                                                 | : आत्रेयः छन्दः अ                                                                                                                                                                                                                                              | 16<br>मनुष्टुप् 1-4, पङ्किः 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (म.5, अनु.2)<br>देवता अग्निः                                                                                                                             |
| (5)<br>ऋषिः पूरुः<br>बृहद्वयो हि                                                                               | : आत्रेयः             छन्दः ३<br>: भानवेऽची देवायाग्नये । यं मि                                                                                                                                                                                                | 16<br>मनुष्टुप् 1-4, पङ्किः 5<br>ह्यं न प्रशस्तिभिर्मर्तासो दिधरे पुरः                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (म.5, अनु.2)<br>देवता अग्निः<br>: ॥ 1 ॥                                                                                                                  |
| (5) ऋषिः पूरुः बृहद्वयो हि स हि द्युभि                                                                         | ः आत्रेयः छन्दः अ<br>भानवेऽची देवायाग्नये । यं मि<br>पूर्जनीनां होता दक्षस्य बाह्बोः ।                                                                                                                                                                         | 16<br>मनुष्टुप् 1-4, पङ्किः 5<br>व्रं न प्रशस्तिभिर्मर्तांसो दधिरे पुरः<br>वि हृट्यमृग्निरांनुषग्भगो न वारमृण्                                                                                                                                                                                                                                                           | (म.5, अनु.2)         देवता अग्निः         :          1            वति          2                                                                         |
| (5) ऋषिः पूरुः बृहद्वयो हि स हि द्युभि                                                                         | ः आत्रेयः छन्दः अ<br>भानवेऽचीं देवायाग्नये । यं मि<br>मुर्जनीनां होता दक्षेस्य बाह्वोः ।<br>में मुघोनेः सुख्ये वृद्धशोचिषः ।                                                                                                                                   | 16  गनुष्टुप् 1-4, पङ्किः 5  प्त्रं न प्रशस्तिभिर्मर्तांसो दिधरे पुरः वि हृव्यमृग्निरांनुषग्भगो न वारमृण्य<br>विश्वा यस्मिन्तुविष्वणि समुर्ये शु                                                                                                                                                                                                                         | (म.5, अनु.2)         देवता अग्निः         :          1            वति          2                                                                         |
| (5) ऋषिः पूरुः बृहद्धयो हि स हि द्युधि अस्य स्तो                                                               | : आत्रेयः छन्दः अ<br>: भानवेऽचीं देवायाग्नयें । यं मि<br>मुर्जनीनां होता दक्षेस्य बाह्वोः । :<br>में मुघोनीः सुख्ये वृद्धशोचिषः ।<br>एषां सुवीर्यंस्य मुंहनी । तमिद्य                                                                                          | 16<br>मनुष्टुप् 1-4, पङ्किः 5<br>व्रं न प्रशस्तिभिर्मर्तांसो दधिरे पुरः<br>वि हृट्यमृग्निरांनुषग्भगो न वारमृण्                                                                                                                                                                                                                                                           | (म.5, अनु.2)         देवता अग्निः         ः       ॥ 1 ॥         व्यति ॥ 2 ॥         ष्मेमाद्धुः ॥ 3 ॥         ॥ 4 ॥                                      |
| (5) ऋषिः पूरुः बृहद्धयो हि स हि द्युधि अस्य स्तो                                                               | : आत्रेयः छन्दः अ<br>: भानवेऽचीं देवायाग्नयें । यं मि<br>मुर्जनीनां होता दक्षेस्य बाह्वोः । :<br>में मुघोनीः सुख्ये वृद्धशोचिषः ।<br>एषां सुवीर्यंस्य मुंहनी । तमिद्य                                                                                          | 16  तनुष्टुप् 1-4, पङ्किः 5  त्रं न प्रशस्तिभिर्मर्तांसो दिधरे पुरः वि ह्व्यम्ग्रिरानुषग्भगो न वार्रमृणः विश्वा यस्मिन्तुविष्वणि सम्ये शु ह्वं न रोदेसी परि श्रवी बभूवतुः                                                                                                                                                                                                | (म.5, अनु.2)         देवता अग्निः         ः       ॥ 1 ॥         व्यति ॥ 2 ॥         ष्मेमाद्धुः ॥ 3 ॥         ॥ 4 ॥                                      |
| (5) ऋषिः पूरुः बृहद्वयो हि स हि द्युधि अस्य स्तो अधा ह्यंग्र                                                   | : आत्रेयः छन्दः अ<br>: भानवेऽचीं देवायाग्नये । यं मि<br>मुर्जनीनां होता दक्षेस्य बाह्वोः । '<br>मे' मुघोनेः सुख्ये वृद्धशोचिषः ।<br>एषां सुवीर्यस्य मुंहना । तमिद्य<br>वार्यमग्ने गृणान आ भेर। ये वयं ये                                                       | 16  ग्नुष्टुप् 1-4, पङ्किः 5  ग्रं न प्रशस्तिभिर्मर्तीसो दिधरे पुरः वि हृव्यमृग्निरीनुषग्भगो न वार्रमृण्य<br>विश्वा यस्मिन्तुविष्वणि समर्ये शु<br>ह्वं न रोदसी परि श्रवी बभूवतुः विस्तुर्यः स्वस्ति धामेहे सचोतैधि                                                                                                                                                       | (म.5, अनु.2)         देवता अग्निः         ः          1            व्रति    2            ष्ट्रमाद्धुः    3               4            पृत्सु नौ वृधे    5 |
| (5) ऋषिः पूरुः बृहद्धयो हि स हि द्युधि अस्य स्तोः अधा ह्यग्न नू न् एहि व                                       | ः आत्रेयः छन्दः अ<br>भानवेऽची देवायाग्रये । यं मि<br>पूर्जनीनां होता दक्षस्य बाह्वोः ।<br>मे मुघोनेः सुख्ये वृद्धशोचिषः ।<br>एषां सुवीयीस्य मुंहना । तमिद्य<br>व्रार्यमग्ने गृणान आ भेर। ये व्यं ये<br>आत्रेयः छन्दः अ                                         | 16  ानुष्टुप् 1-4, पङ्किः 5  ात्रं न प्रशस्तिभिर्मर्तांसो दिधरे पुरः वि ह्व्यमृग्निरानुषग्भगो न वार्रमृण् विश्वा यस्मिन्तुविष्वणि समर्ये शु ह्वं न रोदंसी परि श्रवो बभूवतुः च सूरयः स्वस्ति धार्महे सचोतैधि  17  ानुष्टुप् 1-4, पङ्किः 5                                                                                                                                 | (म.5, अनु.2)                                                                                                                                             |
| (5) ऋषिः पूरुः बृहद्धयो हि स हि द्युभि अस्य स्तोः अधा ह्यंग्र नू न एहि व (5) ऋषिःपूरुः आ युज्ञैदेव             | ः आत्रेयः छन्दः अ<br>भानवेऽची देवायाग्नये । यं मि<br>पूर्जनीनां होता दक्षस्य बाह्वोः ।<br>मे मुघोनेः सुख्ये वृद्धशोचिषः ।<br>एषां सुवीर्यस्य मुंहना । तमिद्य<br>त्रार्यमग्ने गृणान आ भेर। ये व्यं ये<br>आत्रेयः छन्दः अ<br>त्र मर्त्यं इत्था तव्यांसमूतये । अ  | 16  ानुष्टुप् 1-4, पिंक्सः 5  ात्रं न प्रशस्तिभिर्मर्तांसो दिधरे पुरः वि ह्व्यमृग्निरांनुषग्भगो न वारेमृण्यः विश्वा यस्मिन्तुविष्वणि समर्ये शु ह्वं न रोदेसी पिर् श्रवो बभूवतुः ते चे सूरयः स्वस्ति धामेहे सचोतैधि  17  ानुष्टुप् 1-4, पिंक्सः 5  गुग्निं कृते स्वध्वरे पूरुरीं ळीतावसे                                                                                  | (म.5, अनु.2)                                                                                                                                             |
| (5) ऋषिः पूरुः बृहद्वयो हि स हि द्युभि अस्य स्तोः अधा ह्यग्र<br>नू न एहि व<br>(5) ऋषिःपूरुः आ युज्ञैदेवि       | ः आत्रेयः छन्दः अ ः भानवेऽची देवायाग्नये । यं मि मुर्जनीनां होता दक्षस्य बाह्वोः । मे मुघोनेः सुख्ये वृद्धशोचिषः । एषां सुवीर्यस्य मृंहना । तिमद्य<br>आत्रेयः छन्दः अ मि मत्यी इत्था तव्यांसमूतये । अ स्वयंशस्तर आसा विधर्मन्मन्यसे                            | 16  निष्ठुप् 1-4, पङ्किः 5  निष्ठुप् 1-4, पङ्किः 5  निष्ठं न प्रशस्तिभिर्मर्तांसो दिधरे पुरः वि ह्व्यम्प्रिरानुषग्भगो न वारम्ण्यः विश्वा यस्मिन्तुविष्वणि सम्र्ये शु हं न रोदेसी परि श्रवो बभूवतुः ने चे सूरयः स्वस्ति धामेहे सचोतैधि  17  निष्ठुप् 1-4, पङ्किः 5  निष्ठे कृते स्वध्वरे पूरुरीळीतावसे । तं नाकं चित्रशोचिषं मुन्द्रं पुर                                 | (म.5, अनु.2) देवता अग्निः  1   1                                                                                                                         |
| (5) ऋषिः पूरुः बृहद्वयो हि स हि द्युभि अस्य स्तोः अधा होग्न नू न एहि व (5) ऋषिःपूरुः आ युज्ञैदेवि अस्य हि उ    | ः आत्रेयः छन्दः अ ः भानवेऽची देवायाग्नये । यं मि मुर्जनीनां होता दक्षस्य बाह्वोः । मे मुघोनीः सुख्ये वृद्धशोचिषः । एषां सुवीर्यस्य मृंहना । तिमद्य<br>आत्रेयः छन्दः अ स्वयंशस्तर आसा विधर्मन्मन्यसे<br>ग उ अर्चिषा य आयुक्त तुजा वि                            | 16  निष्ठुप् 1-4, पङ्किः 5  निष्ठुप् 1-4, पङ्किः 5  निष्ठं न प्रशस्तिभिर्मर्तांसो दिधरे पुरः वि हृव्यमृग्निरानुषग्भगो न वारमृण् विश्वा यस्मिन्तुविष्वणि समर्ये शु ह्वं न रोदेसी परि श्रवी बभूवतुः ने चे सूरयः स्वस्ति धामेहे सचोतैधि  17  निष्ठुप् 1-4, पङ्किः 5  गिग्ने कृते स्वध्वरे पूरुरीळीतावसे ने तं नाकं चित्रशोचिषं मृन्द्रं पुर गेरा। दिवो न यस्य रेतसा बृहच्छे | (म.5, अनु.2) देवता अग्निः                                                                                                                                |
| (5) ऋषिः पूरुः बृहद्धयो हि स हि द्युभि अस्य स्तो अधा होग्न नू एहि व (5) ऋषिःपूरुः आ युजैदेव अस्य हि उ अस्य वास | ः आत्रेयः छन्दः अ ः भानवेऽची देवायाग्नये । यं मि ्रार्जनीनां होता दक्षस्य बाह्वोः ।  मे मुघोनीः सुख्ये वृद्धशोचिषः ।  एषां सुवीयीस्य मृंहना । तिमद्यः  आत्रेयः छन्दः अ स्वयंशस्तर आसा विधर्मन्मन्यसे  ग उ अर्चिषा य आयुक्त तुजा वि  वा विचेतसो दस्मस्य वसु रथा | 16  निष्ठुप् 1-4, पङ्किः 5  निष्ठुप् 1-4, पङ्किः 5  निष्ठं न प्रशस्तिभिर्मर्तांसो दिधरे पुरः वि ह्व्यम्प्रिरानुषग्भगो न वारम्ण्यः विश्वा यस्मिन्तुविष्वणि सम्र्ये शु हं न रोदेसी परि श्रवो बभूवतुः ने चे सूरयः स्वस्ति धामेहे सचोतैधि  17  निष्ठुप् 1-4, पङ्किः 5  निष्ठे कृते स्वध्वरे पूरुरीळीतावसे । तं नाकं चित्रशोचिषं मुन्द्रं पुर                                 | (म.5, अनु.2) देवता अग्निः  1   1     वित                                                                                                                 |

| (5) 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (म.5, अनु.2)                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ऋषिः द्वितः मृक्तवाहाः आत्रेयः छन्दः अनुष्टुप् 1-4, पङ्किः 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | देवता अग्निः                                                                                                                                                   |
| प्रातर्गिः पुरुप्रियो विशः स्तेवेतातिथिः । विश्वीनि यो अमेर्त्यो हव्या मर्तेषु र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | रण्यति ॥ 1 ॥                                                                                                                                                   |
| द्वितार्यं मृक्तर्वाहसे स्वस्य दक्षस्य मंहनां । इन्दुं स र्धत्त आनुषक्स्तोता चित्ते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | अमर्त्य ॥ 2 ॥                                                                                                                                                  |
| तं वो दीर्घायुशोचिषं गिरा हुवे मुघोनीम् । अरिष्टो येषां रथो व्यश्वदावन्नीयते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                                                                                                                                                              |
| चित्रा वा येषु दीधितिरासन्नुक्था पान्ति ये । स्तीर्णं बर्हिः स्वर्णरे श्रवांसि दि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                |
| ये में पञ्चाशतं दुदुरश्वानां सुधस्तुति। द्युमदेग्ने मिह् श्रवो बृहत्कृधि मुघोनां नृ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | वर्दमृत नृणाम्॥५॥                                                                                                                                              |
| (5) 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (म.5, अनु.2)                                                                                                                                                   |
| ऋषिः विद्राः आत्रेयः 1-4, आत्रेयः द्वितः मृक्तवाहाः 5 छन्दः गायत्री1-2, अनुष्टुप् 3-4, विरा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ड्रूपा 5 देवता अग्निः                                                                                                                                          |
| अभ्यवस्थाः प्र जीयन्ते प्र वब्रेर्विब्रिश्चिकेत ठ । उपस्थे मातुर्वि चष्टे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                                                                                                                                              |
| जुहुरे वि चितयन्तोऽनिमिषं नृम्णं पन्ति । आ दृळहां पुरं विविशुः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2                                                                                                                                                              |
| आ श्वैत्रेयस्य जन्तवो द्युमद्वेर्धन्त कृष्टयः । निष्कग्रीवो बृहदुक्थ एना मध्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •                                                                                                                                                              |
| प्रियं दुग्धं न काम्यमजीमि जाम्योः सची । घुर्मो न वार्जजठरोऽदेब्धः शः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | श्वता दभः ॥ 4 ॥                                                                                                                                                |
| क्रीळेन्नो रश्म आ भुंवः सं भस्मेना वायुना वेविदानः<br>ता अस्य सन्धृषजो न तिग्माः सुसंशिता वृक्ष्यो वक्षणेस्थाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5                                                                                                                                                              |
| (4) <b>20</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (म. <b>5</b> , अनु. <b>2</b> )                                                                                                                                 |
| ऋषिः प्रयस्वन्तः आत्रेयाः छन्दः अनुष्टुप् 1-3, पङ्किः 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | देवता अग्निः                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                |
| यमेग्ने वाजसातम त्वं चिन्मन्येसे रियम् । तं नो गीर्भिः श्रवाय्यं देवत्रा पेनया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ायजम ∥1∥                                                                                                                                                       |
| यमेग्ने वाजसातम् त्वं चिन्मन्येसे र्यिम् । तं नो गीिभः श्रवाय्यं देवत्रा पेनया<br>ये अग्ने नेरयेन्ति ते वृद्धा उग्रस्य शर्वसः । अप् द्वेषो अप् ह्वरोऽन्यव्रतस्य सी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | · `                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>श्चिरे</b> ॥ 2 ॥                                                                                                                                            |
| ये अंग्रे नेरयेन्ति ते वृद्धा उग्रस्य शर्वसः । अप द्वेषो अप ह्वरोऽन्यव्रतस्य स्रि<br>होत्तरिं त्वा वृणीम्हेऽग्रे दक्षस्य सार्धनम् । युज्ञेषु पूर्व्यं गिरा प्रयस्वन्तो हवाम<br>इत्था यथा त ऊतये सहसावन्दिवेदिवे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>श्चिरे</b> ॥ 2 ॥                                                                                                                                            |
| ये अंग्रे नेरयेन्ति ते वृद्धा उग्रस्य शर्वसः । अप द्वेषो अप ह्वरोऽन्यव्रतस्य स्रि<br>होतारं त्वा वृणीम्हेऽग्रे दक्षस्य साधनम् । यज्ञेषु पूर्व्यं गिरा प्रयस्वन्तो हवाम<br>इत्था यथा त ऊतये सहसावन्दिवेदिवे<br>राय ऋताय सुक्रतो गोभिः ष्याम सधमादो वीरैः स्योम सधमादेः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>श्चिरे</b> ॥ 2 ॥                                                                                                                                            |
| ये अंग्रे नेरयन्ति ते वृद्धा उग्रस्य शर्वसः । अप द्वेषो अप ह्वरोऽन्यव्रतस्य स्रि<br>होतारं त्वा वृणीम्हेऽग्रे दक्षस्य साधनम् । यज्ञेषु पूर्व्यं गिरा प्रयस्वन्तो हवाम<br>इत्था यथा त ऊतये सहसावन्दिवेदिवे<br>राय ऋताय सुक्रतो गोभिः ष्याम सध्मादो वीरैः स्याम सध्मादः<br>(4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | श्चिरे ॥ 2 ॥<br>महे ॥ 3 ॥<br>॥ 4 ॥<br>(म.5, अनु.2)                                                                                                             |
| ये अग्ने नेरयन्ति ते वृद्धा उग्रस्य शर्वसः । अप द्वेषो अप ह्वरोऽन्यव्रतस्य स्रि<br>होतारं त्वा वृणीम्हेऽग्ने दक्षस्य साधनम् । यज्ञेषु पूर्व्यं गिरा प्रयस्वन्तो हवाम<br>इत्था यथा त ऊतये सहसावन्दिवेदिवे<br>राय ऋताय सुक्रतो गोभिः ष्याम सध्मादो वीरैः स्याम सध्मादः<br>(4) 21<br>ऋषिः ससः आत्रेयः छन्दः अनुष्टुप् 1-3, पिक्कः 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | श्चिरे ॥ 2 ॥<br>अहे ॥ 3 ॥<br>॥ 4 ॥<br>(म.5, अनु.2)<br>देवता अग्निः                                                                                             |
| ये अग्ने नेरयन्ति ते वृद्धा उग्रस्य शर्वसः । अप् द्वेषो अप् ह्वरोऽन्यव्रतस्य स्रि<br>होतारं त्वा वृणीम्हेऽग्ने दक्षस्य साधनम् । यज्ञेषु पूर्व्यं गिरा प्रयस्वन्तो हवाम्<br>इत्था यथा त ऊतये सहसावन्दिवेदिवे<br>राय ऋताय सुक्रतो गोभिः ष्याम सध्मादो वीरैः स्याम सध्मादः<br>(4) 21<br>ऋषिः ससः आत्रेयः छन्दः अनुष्टुप् 1-3, पङ्किः 4<br>मनुष्वत्त्वा नि धीमहि मनुष्वत्सिमधीमहि । अग्ने मनुष्वदिङ्गरो देवान्देवयते य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | श्चिरे ॥ 2 ॥<br>महे ॥ 3 ॥<br>॥ 4 ॥<br>(म.5, अनु.2)<br>देवता अग्निः<br>ज ॥ 1 ॥                                                                                  |
| ये अग्ने नेरयन्ति ते वृद्धा उग्रस्य शर्वसः । अप् द्वेषो अप् ह्वरोऽन्यव्रतस्य स्रि<br>होतरि त्वा वृणीम्हेऽग्ने दक्षस्य साधनम् । यज्ञेषु पूर्व्यं गिरा प्रयस्वन्तो हवाम्<br>इत्था यथा त ऊतये सहसावन्दिवेदिवे<br>राय ऋताय सुक्रतो गोभिः ष्याम सध्मादो वीरैः स्याम सध्मादः<br>(4) 21<br>ऋषिः ससः आत्रेयः छन्दः अनुष्टुप् 1-3, पङ्किः 4<br>मनुष्वत्त्वा नि धीमिहि मनुष्वत्सिमिधीमिहि । अग्ने मनुष्वदिङ्गरो देवान्देवयते ये<br>त्वं हि मानुषे जनेऽग्ने सुप्रीत इध्यसे । सुचेस्त्वा यन्त्यानुषक्सुजीत सिपि                                                                                                                                                                                                                               | श्चिरे ॥ 2 ॥<br>वहे ॥ 3 ॥<br>॥ 4 ॥<br>(म.5, अनु.2)<br>देवता अग्निः<br>ज ॥ 1 ॥<br>रासुते ॥ 2 ॥                                                                  |
| ये अग्ने नेरयन्ति ते वृद्धा उग्रस्य शर्वसः । अप् द्वेषो अप् ह्वरोऽन्यव्रतस्य स्रि<br>होतारं त्वा वृणीम्हेऽग्ने दक्षस्य साधनम् । यज्ञेषु पूर्व्यं गिरा प्रयस्वन्तो हवाम्<br>इत्था यथा त ऊतये सहसावन्दिवेदिवे<br>राय ऋताय सुक्रतो गोभिः ष्याम सध्मादो वीरैः स्याम सध्मादः<br>(4) 21<br>ऋषिः ससः आत्रेयः छन्दः अनुष्टुप् 1-3, पङ्किः 4<br>मनुष्वत्त्वा नि धीमिहि मनुष्वत्सिमिधीमिहि । अग्ने मनुष्वदिङ्गरो देवान्देवयते ये<br>त्वं हि मानुषे जनेऽग्ने सुप्रीत इध्यसे । सुर्चस्त्वा यन्त्यानुषक्सुजात सिपित्वां विश्वे सुजोषसो देवासो दूतमेक्रत । सुप्यन्तेस्त्वा कवे युज्ञेषु देवमीळा                                                                                                                                                 | श्चिरे ॥ 2 ॥<br>वहे ॥ 3 ॥<br>॥ 4 ॥<br>(म.5, अनु.2)<br>देवता अग्निः<br>ज ॥ 1 ॥<br>रासुते ॥ 2 ॥<br>ते ॥ 3 ॥                                                      |
| ये अग्ने नेरयन्ति ते वृद्धा उग्रस्य शर्वसः । अप् द्वेषो अप् हृरोऽन्यव्रतस्य स्वि होतारं त्वा वृणीमहेऽग्ने दक्षस्य सार्धनम् । यृज्ञेषु पूर्व्यं गिरा प्रयस्वन्तो हवाम् इत्था यथा त ऊतये सहसावन्दिवेदिवे राय ऋताय सुक्रतो गोभिः ष्याम सध्मादो वीरैः स्याम सध्मादः (4) 21  ऋषिः ससः आत्रेयः छन्दः अनुष्टुप् 1-3, पिक्कः 4  मनुष्वत्त्वा नि धीमिहि मनुष्वत्सिमिधीमिहि । अग्ने मनुष्वदिक्षरो देवान्देवयते ये त्वं हि मानुषे जनेऽग्ने सुप्रीत इध्यसे । सुचस्त्वा यन्त्यानुषकसुजीत सिपित्वां विश्वे सुजोषसो देवासो दूतमेक्रत । सुप्र्यन्तस्त्वा कवे यृज्ञेषु देवमीळा देवं वो देवयुज्ययाग्निमीळीत मत्यः। सिमिद्धः शुक्र दीदिह्यृतस्य योनिमासदः सुसस्य                                                                                     | श्चिरे ॥ 2 ॥<br>वहे ॥ 3 ॥<br>॥ 4 ॥<br>(म.5, अनु.2)<br>देवता अग्निः<br>ज ॥ 1 ॥<br>रासुते ॥ 2 ॥<br>तो ॥ 3 ॥<br>योनि॒मासंदः ॥ 4 ॥                                 |
| ये अग्ने नेरयन्ति ते वृद्धा उग्रस्य शर्वसः । अप् द्वेषो अप् ह्वरोऽन्यव्रतस्य स्वि होतारं त्वा वृणीम्हेऽग्ने दक्षस्य सार्धनम् । यज्ञेषु पूर्व्यं गिरा प्रयस्वन्तो हवाम् इत्था यथा त ऊतये सहसावन्दिवेदिवे राय ऋताय सुक्रतो गोभिः ष्याम सध्मादो वीरैः स्याम सध्मादेः (4)  21  ऋषिः ससः आत्रेयः छन्दः अनुष्टुप् 1-3, पङ्किः 4  मनुष्वत्त्वा नि धीमिहि मनुष्वत्सिमिधीमिहि । अग्ने मनुष्वदिङ्गरो देवान्देवयते ये त्वं हि मानुषे जनेऽग्ने सुप्रीत इध्यसे । स्रुचेस्त्वा यन्त्यानुषकसुजात सिपित्त्वां विश्वे स्जोषसो देवासो दूतमेक्रत । स्प्र्यन्तेस्त्वा कवे यज्ञेषु देवमीळ्ये देवं वो देवयुज्ययाग्निमीळीत् मर्त्यः।सिमिद्धः शुक्र दीदिद्यृतस्य योनिमासदः स्सस्य (4)                                                                     | श्चिरे ॥ 2 ॥ ab                                                                                                                                                |
| ये अग्ने नेरयन्ति ते वृद्धा उग्रस्य शर्वसः । अप् द्वेषो अप् ह्वरोऽन्यव्रतस्य स्रि<br>होतारं त्वा वृणीमहेऽग्ने दक्षस्य साधनम् । यज्ञेषु पूर्व्यं गिरा प्रयस्वन्तो हवाम्<br>दृत्था यथा त ऊतये सहसावन्दिवेदिवे<br>राय ऋताय सुक्रतो गोभिः ष्याम सधमादो वीरैः स्याम सधमादेः<br>(4)  21  ऋषिः ससः आत्रेयः  छन्दः अनुष्टुप् 1-3, पङ्किः 4  मनुष्वत्त्वा नि धीमहि मनुष्वत्सिमधीमहि । अग्ने मनुष्वदिङ्गरो देवान्देवयते ये<br>त्वं हि मानुषे जनेऽग्ने सुप्रीत इध्यसे । सुचस्त्वा यन्त्यानुषकसुजात सिप्रि<br>त्वां विश्वे स्जोषसो देवासो दूतमक्रत । स्पर्यन्तस्त्वा कवे यज्ञेषु देवमीळा<br>देवं वो देवयुज्ययाग्निमीळीत मर्त्यः।सिमिद्धः शुक्र दीदिह्यृतस्य योनिमासदः ससस्य<br>(4)  22  ऋषिः विश्वसामा आत्रेयः  छन्दः अनुष्टुप् 1-3, पङ्किः 4 | श्चिरे ॥ 2 ॥ ab                                                                                                                                                |
| ये अग्ने नेरयन्ति ते वृद्धा उग्रस्य शर्वसः । अप् द्वेषो अप् ह्वरोऽन्यव्रतस्य स्वि होतारं त्वा वृणीम्हेऽग्ने दक्षस्य सार्धनम् । यज्ञेषु पूर्व्यं गिरा प्रयस्वन्तो हवाम् इत्था यथा त ऊतये सहसावन्दिवेदिवे राय ऋताय सुक्रतो गोभिः ष्याम सध्मादो वीरैः स्याम सध्मादेः (4)  21  ऋषिः ससः आत्रेयः छन्दः अनुष्टुप् 1-3, पङ्किः 4  मनुष्वत्त्वा नि धीमिहि मनुष्वत्सिमिधीमिहि । अग्ने मनुष्वदिङ्गरो देवान्देवयते ये त्वं हि मानुषे जनेऽग्ने सुप्रीत इध्यसे । स्रुचेस्त्वा यन्त्यानुषकसुजात सिपित्त्वां विश्वे स्जोषसो देवासो दूतमेक्रत । स्प्र्यन्तेस्त्वा कवे यज्ञेषु देवमीळ्ये देवं वो देवयुज्ययाग्निमीळीत् मर्त्यः।सिमिद्धः शुक्र दीदिद्यृतस्य योनिमासदः स्सस्य (4)                                                                     | श्चिरे ॥ 2 ॥ 3 ॥ ॥ 4 ॥ ॥ 4 ॥ ॥ (म.5, अनु.2) ॥ 1 ॥ ॥ समुते ॥ 2 ॥ तो ॥ 3 ॥ योनिमास्रदः ॥ 4 ॥ (म.5, अनु.2) ॥ देवता अग्निः ॥ 1 ॥ ॥ । । । । । । । । । । । । । । । । |

| चिकित्विन्मेनसं त्वा देवं मर्तांस ऊतये । वरेण्यस्य तेऽवस इयानासो अमन्महि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| अग्ने चिकिद्ध्यरंस्य ने इदं वर्चः सहस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                                                                               |
| तं त्वी सुशिप्र दम्पते स्तोमैर्वर्धन्त्यत्रयो गीर्भिः शुम्भन्त्यत्रयः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                                                                               |
| <u>(4)</u> 23 (म.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>5</b> , अनु. <b>2</b> )                                                      |
| ऋषिः द्युम्नः विश्वचर्षणिः आत्रेयः छन्दः अनुष्टुप् 1-3, पङ्किः 4 देव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ाता अग्निः                                                                      |
| अग्ने सहेन्तमा भेर द्युम्नस्ये प्रासहो र्यिम् । विश्वा यश्चर्ष्णीरुभ्या३ंसा वाजेषु सासहेत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                                                               |
| तमेग्ने पृतनाषहं र्यि सहस्व आ भेर । त्वं हि सत्यो अद्भुतो दाता वार्जस्य गोर्मतः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                                                                               |
| विश्वे हि त्वा सुजोषसो जनासो वृक्तबिहिषः । होतारं सद्मसु प्रियं व्यन्ति वार्या पुरु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                                                                               |
| स हि ष्मा विश्वचर्षणिर्भिमाति सही दुधे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                                                               |
| अग्नं एषु क्षयेष्वा रेवर्नः शुक्र दीदिहि द्युमत्पविक दीदिहि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5, अनु.2)                                                                       |
| ऋषिः बन्धुः ,सुबन्धुः, श्रुतबन्धुः, विप्रबन्धुः, गौपायनः लौपायनः वा 1-4 छन्दः द्विपदा विराट् देवत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                 |
| अग्ने त्वं नो अन्तम उत त्राता शिवो भेवा वरूथ्यः ॥ 1 ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                 |
| वसुर्ग्निर्वसुश्रवा अच्छो निक्ष द्यमत्तमं रुपिं दोः ॥ 2 ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                 |
| स नो' बोधि श्रुधी हर्वमुरुष्या णो' अघायतः संमस्मात् ॥ 3 ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                 |
| तं त्वा शोचिष्ठ दीदिवः सुम्नार्य नूनमीमहे सिखिभ्यः ॥ ४ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                 |
| (१ (पा सामिष्ठ पापपः सूत्राप गूगमामर साखम्पः ॥ ४ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <i>5</i> 277 <b>3</b> )                                                         |
| (9) <b>25</b> (म.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5, अनु. <b>2</b> )                                                              |
| (9) <b>25</b> (म.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5, अनु. <b>2</b> )<br>मता अग्निः                                                |
| (9) 25 (म. ऋषिः वसूयवः आत्रेयाः छन्दः अनुष्टुप् देव<br>अच्छो वो अग्निमवसे देवं गासि स नो वसुः। रासत्पुत्र ऋषूणामृतावो पर्षति द्विषः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1   I                                                                           |
| (9)       25       (म.         ऋषिः वसूयवः आत्रेयाः       छन्दः अनुष्टुप्       देव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1   I                                                                           |
| (9) 25 (म. ऋषिः वसूयवः आत्रेयाः छन्दः अनुष्टुप् देव अच्छो वो अग्निमवंसे देवं गोसि स नो वसुः। रासंत्पुत्र ऋषूणामृतावो पर्षति द्विषः स हि सत्यो यं पूर्वे चिद्देवासिश्च्द्यमीधिरे । होतारं मन्द्रजिह्वमित्सुदीतिभिर्विभावसुः स नो धीती वरिष्ठया श्रेष्ठया च सुमत्या । अग्ने रायो दिदीहि नः सुवृक्तिभिर्वरेण्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1   I                                                                           |
| (9) 25 (म. ऋषिः वसूयवः आत्रेयाः छन्दः अनुष्टुप् देव अच्छो वो अग्निमवेसे देवं गासि स नो वसुः । रासंत्पुत्र ऋषूणामृतावां पर्षति द्धिषः स हि सत्यो यं पूर्वे चिद्देवासिश्चद्यमीधिरे । होतारं मन्द्रजिह्निमत्सुदीतिभिर्विभावसुः स नो धीती वरिष्ठया श्रेष्ठया च सुमत्या । अग्ने रायो दिदीहि नः सुवृक्तिभिर्वरेण्य अग्निर्देवेषु राजत्यग्निर्मर्तेष्वाविशन् । अग्निर्नो हव्यवाहेनोऽग्निं धीभिः संपर्यत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ाता अग्निः<br>   1   <br> म्    2                                               |
| (9) 25 (म. ऋषिः वसूयवः आत्रेयाः छन्दः अनुष्टुप् देव अच्छो वो अग्निमवंसे देवं गासि स नो वसुः। रासंत्पुत्र ऋषूणामृतावो पर्षति द्विषः स हि सत्यो यं पूर्वे चिद्वेवासिश्च्द्यमीिध्रे । होतारं मृन्द्रजिह्विमित्सुदीतिभिर्विभावसुः स नो धीती वरिष्ठया श्रेष्ठया च सुमृत्या । अग्ने रायो दिदीहि नः सुवृक्तिभिर्वरेण्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ाता अग्निः<br>  1  <br>  2  <br>  3                                             |
| (9) 25 (म. ऋषिः वसूयवः आत्रेयाः छन्दः अनुष्टुप् देव अच्छो वो अग्निमवेसे देवं गासि स नो वसुः । रासंत्पुत्र ऋषूणामृतावां पर्षति द्धिषः स हि सत्यो यं पूर्वे चिद्देवासिश्चद्यमीधिरे । होतारं मन्द्रजिह्निमत्सुदीतिभिर्विभावसुः स नो धीती वरिष्ठया श्रेष्ठया च सुमत्या । अग्ने रायो दिदीहि नः सुवृक्तिभिर्वरेण्य अग्निर्देवेषु राजत्यग्निर्मर्तेष्वाविशन् । अग्निर्नो हव्यवाहेनोऽग्निं धीभिः संपर्यत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1   <br>  1   <br>  2   <br>  3   <br>  4                                       |
| (9) 25 (म. ऋषिः वसूयवः आत्रेयाः छन्दः अनुष्टुप् देव अच्छो वो अग्निमवेसे देवं गोसि स नो वसुः। रासंत्पुत्र ऋषूणामृतावो पर्षति द्विषः स हि सत्यो यं पूर्वे चिद्देवासिश्चद्यमीधिरे । होतारं मन्द्रजिह्वमित्सुदीतिभिर्विभावसुः स नो धीती वरिष्ठया श्रेष्ठया च सुमृत्या । अग्ने रायो दिदीहि नः सुवृक्तिभिर्वरेण्य अग्निर्देवेषु राजत्यग्निर्मर्तेष्वाविशन् । अग्निर्नो हव्यवाहेनोऽग्निं धीभिः संपर्यत अग्निस्तुविश्नवस्तमं तुविब्रह्माणमृत्तमम् । अतूर्तं श्राव्यत्पतिं पुत्रं देदाति दाशुषे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1   <br>  1   <br>  2   <br>  3   <br>  4   <br>  5                             |
| (9) 25 (म. ऋषिः वसूयवः आत्रेयाः छन्दः अनुष्टुप् देव अच्छो वो अग्निमवेसे देवं गोसि स नो वसुः। रासंत्पुत्र ऋषूणामृतावो पर्षति द्विषः स हि सत्यो यं पूर्वे चिद्देवासिश्च्द्यमीिधरे । होतारं मृन्द्रजिह्वमित्सुदीतिभिर्विभावसुः स नो धीती वरिष्ठया श्रेष्ठया च सुमृत्या । अग्ने रायो दिदीहि नः सुवृक्तिभिर्वरेण्य अग्निर्देवेषु राजत्यग्निर्मर्तेष्वाविशन् । अग्निर्नो हव्यवाहेनोऽग्निं धीभिः संपर्यत अग्निस्तुविश्नवस्तमं तुविब्रह्माणमृत्तमम् । अतूर्तं श्राव्यत्पतिं पुत्रं देदाति दाशुषे अग्निर्देदाति सत्पतिं सासाह यो युधा नृभिः। अग्निरत्यं रघुष्यदं जेतारमपराजितम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1   <br>  1   <br>  2   <br>  3   <br>  4   <br>  5   <br>  6   <br>  7         |
| (9)  25  (म.  ऋषिः वसूयवः आत्रेयाः  छन्दः अनुष्टुप्  उच्छो वो अग्निमवसे देवं गोसि स नो वसुः। रासत्पुत्र ऋषूणामृतावो पर्षति द्विषः  स हि सत्यो यं पूर्वे चिद्वेवासिश्चिद्यमीिधरे  । होतारं मन्द्रजिह्विमत्सुदीतिभिर्विभावसुः  स नो धीती वरिष्ठया श्रेष्ठया च सुमृत्या । अग्ने रायो दिदीहि नः सुवृक्तिभिर्वरेण्य अग्निग्रदेवेषु राजत्यग्निमतेष्वाविशन् । अग्निग्नों हव्यवाहेनोऽग्निं धीभिः संपर्यत अग्निग्रस्तुविश्रवस्तमं तुविब्रह्माणमृत्तमम् । अतूर्तं श्राव्यत्पितं पुत्रं देदाति दाशुषे अग्निग्रदेदाति सत्पितं सासाह यो युधा नृभिः। अग्निग्रत्यं रघुष्यदं जेतारमपराजितम्  यद्वाहिष्ठं तद्ग्रये बृहदेर्च विभावसो । महिषीव त्वद्रियस्त्वद्वाजा उदीरते  तवं द्युमन्तो अर्चयो ग्रावेवोच्यते बृहत् । उतो ते तन्यतुर्यथा स्वानो अर्त् तमनो दिवा                                                                                                                                   | 1   <br>  1   <br>  2   <br>  3   <br>  4   <br>  5   <br>  6   <br>  7         |
| (9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1      1      2      3      4      5      6      7      8      9                |
| (9) 25 (म. क्रिक्ट वस्यवः आत्रेयाः छन्दः अनुष्टुप् देव अच्छो वो अग्निमवसे देवं गीसि स नो वसुः। रासंत्पुत्र ऋषूणामृतावो पर्षति द्विषः स हि सत्यो यं पूर्वे चिद्देवासिश्चद्यमीधिरे । होतारं मृन्द्रजिह्वमित्सुंदीतिभिर्विभावसुः स नो धीती वरिष्ठया श्रेष्ठया च सुमृत्या । अग्ने रायो दिदीहि नः सुवृक्तिभिर्वरेण्य अग्निस्तुंविष्ठे राजत्यग्निमत्तेष्वाविशन् । अग्निमनों हव्यवाहेनोऽग्निं धीभिः संपर्यत अग्निस्तुंविश्रवस्तमं तुविब्रह्माणमृत्तमम् । अतूर्तं श्रावयत्पतिं पुत्रं देदाति दाशुषे अग्निस्देवित्तं सत्पतिं सासाह यो युधा नृभिः। अग्निरत्यं रघुष्यदं जेतारमपराजितम् यद्वाहिष्टं तद्ग्रये बृहदेचं विभावसो । महिषीवृ त्वद्रियस्त्वद्वाजा उदीरते तवे द्युमन्तो अर्चयो ग्रावेवोच्यते बृहत् । उतो ते तन्यतुर्यंथा स्वानो अर्त् त्मनो दिवा एवाँ अग्निं वसूयवेः सहसानं वेवन्दिम । स नो विश्वा अति द्विषः पर्षन्नावेवे सुक्रतुः (9) 26 (म.                                     | 1   <br>  1   <br>  2   <br>  3   <br>  4   <br>  5   <br>  6   <br>  7         |
| (9) 25 (म. क्रिक्ट वस्यवः आत्रेयाः छन्दः अनुष्टुप् देव अच्छो वो अग्निमवसे देवं गीसि स नो वसुः। रासंत्पुत्र ऋषूणामृतावो पर्षति द्विषः स हि सत्यो यं पूर्वे चिद्देवासिश्चद्यमीधिरे । होतारं मृन्द्रजिह्वमित्सुंदीतिभिर्विभावसुः स नो धीती वरिष्ठया श्रेष्ठया च सुमृत्या । अग्ने रायो दिदीहि नः सुवृक्तिभिर्वरेण्य अग्निस्तुंविष्ठे राजत्यग्निमत्तेष्वाविशन् । अग्निमनों हव्यवाहेनोऽग्निं धीभिः संपर्यत अग्निस्तुंविश्रवस्तमं तुविब्रह्माणमृत्तमम् । अतूर्तं श्रावयत्पतिं पुत्रं देदाति दाशुषे अग्निस्देवित्तं सत्पतिं सासाह यो युधा नृभिः। अग्निरत्यं रघुष्यदं जेतारमपराजितम् यद्वाहिष्टं तद्ग्रये बृहदेचं विभावसो । महिषीवृ त्वद्रियस्त्वद्वाजा उदीरते तवे द्युमन्तो अर्चयो ग्रावेवोच्यते बृहत् । उतो ते तन्यतुर्यंथा स्वानो अर्त् त्मनो दिवा एवाँ अग्निं वसूयवेः सहसानं वेवन्दिम । स नो विश्वा अति द्विषः पर्षन्नावेवे सुक्रतुः (9) 26 (म.                                     | 1      1      2      3      4      5      6      7      8      9      5, अनु.2) |
| (9) 25 (म. क्रिषः वस्यवः आत्रेयाः छन्दः अनुष्टुप् देव अच्छो वो अग्निमवंसे देवं गासि स नो वसुः। रासंत्पृत्र ऋषूणामृतावां पर्षति द्विषः स हि सत्यो यं पूर्वे चिद्देवासिश्चद्यमीधिरे । होतारं मृन्द्रजिह्वमित्सुदीतिभिर्विभावसुः स नो धीती वरिष्ठया श्रेष्ठया च सुमृत्या । अग्ने रायो दिदीहि नः सुवृक्तिभिर्वरेण्य अग्निर्देवेषु राजत्यग्निर्मर्तेष्वाविशन् । अग्निर्नो हव्यवाहेनोऽग्निं धीभिः संपर्यत अग्निरस्तुविश्रवस्तमं तुविब्रह्माणमृत्तमम् । अतूर्तं श्रावयत्पतिं पुत्रं देदाति द्राशुषे अग्निरदेवित् सत्पतिं सासाह यो युधा नृभिः। अग्निरत्यं रघुष्यदं जेतारमपराजितम् यद्वाहिष्टुं तद्ग्रये बृहदेर्च विभावसो । महिषीव त्वद्वियस्त्वद्वाजा उदीरते तवं द्युमन्तो अर्चयो ग्रावेवोच्यते बृहत् । उतो ते तन्यतुर्यथा स्वानो अर्त् त्मनो द्विष् एवाँ अग्निं वसूयवः सहसानं वेवन्दिम । स नो विश्वा अति द्विषः पर्षन्नावेव सुक्रतुः (9) 26 (म. ऋषः वसूयवः आत्रेयाः छन्दः गायत्री देव | 1      1      2      3      4      5      6      7      8      9      5, अनु.2) |

| अग्ने विश्वेभिरा गीह देवेभिर्हव्यदीतये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | । होतारं त्वा वृणीमहे                                                                                                                                                                                                                   | 4                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| यर्जमानाय सुन्वत आग्ने सुवीर्यं वह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | । देवैरा सित्स बुर्हिषि                                                                                                                                                                                                                 | 5                                                                                                        |
| सुमिधानः सहस्रजिदग्ने धर्माणि पृष्यसि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | । देवानां दूत उक्थ्यः                                                                                                                                                                                                                   | 6                                                                                                        |
| न्यरंग्निं जातवेदसं होत्रुवाहुं यविष्ठ्यम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | । दर्धाता <u>दे</u> वमृत्विजीम्                                                                                                                                                                                                         | 7                                                                                                        |
| प्र युज्ञ ऐत्वानुषगुद्या देवव्यचस्तमः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | । स्तृणीत बुहिरासदे <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                        | 8                                                                                                        |
| <u> ~</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | । स्तृणात <u>षाहरासप</u><br>। देवासः सर्वया विशा                                                                                                                                                                                        |                                                                                                          |
| एदं मुरुतो अश्विनो मित्रः सीदन्तु वर्रणः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                         | 9   (-7.3-3)                                                                                             |
| (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 27                                                                                                                                                                                                                                      | (म.5, अनु.2)                                                                                             |
| ऋषिः त्रैवृष्णत्र्यरुणपौरुकुत्स्यत्रसदस्युभारताश्वर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •                                                                                                                                                                                                                                       | हे, अनुष्टुप् <b>4-6</b>                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | निग्नः 1-5, इन्द्राग्नी 6                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |
| अनस्वन्ता सत्पतिर्मामहे में गाव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                          |
| त्रैवृष्णो अग्ने दुशभिः सहस्रुर्वेश्वी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                                                                                        |
| यो में शता चे विंशतिं च गोनां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                          |
| वैश्वानर् सुष्टुतो वावृधानोऽग्रे य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                         | 2                                                                                                        |
| एवा ते अग्ने सुमृतिं चेकानो नविष्ठाय नव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          |
| यो मे गिरस्तुविजातस्य पूर्वीर्युक्तेनाभि त्र्यर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                                                                                        |
| यो म् इति प्रवोच्त्यश्वमेधाय सूरये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | । दर्दद्वा सुनिं युते दर्दन्मेधामृतायुते                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |
| यस्ये मा परुषाः शतमुद्धर्षयेन्त्युक्षणीः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | । अश्वेमेधस्य दानाः सोमोइव त्र्याहि                                                                                                                                                                                                     | शरः ॥ ५ ॥                                                                                                |
| इन्द्रीग्नी शत्दाव्र्यश्वेमेधे सुवीर्यंम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                         | <u>L</u> n - n                                                                                           |
| 2. XI XI (1/1/24 A.14 (1/24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | । क्ष्त्रं धीरयतं बृहद्दिवि सूर्यीमिवाजर                                                                                                                                                                                                | रम् ॥ ६ ॥                                                                                                |
| (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | । क्षेत्र धारयत बृहाद्दाव सूयामवाजर<br><b>28</b>                                                                                                                                                                                        | रम् ॥ 6 ॥<br><u>(म.5, अनु.2)</u>                                                                         |
| <del>-</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 28                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                          |
| (6)<br>ऋषिः विश्ववारा आत्रेयी छन्दः त्रिष्टुप् 1,3, ज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 28<br>नगती 2, अनुष्टुप् 4, गायत्री 5-6                                                                                                                                                                                                  | (म.5, अनु.2)                                                                                             |
| (6)  ऋषिः विश्ववारा आत्रेयी छन्दः त्रिष्टुप् 1,3, ज्  सिमद्भो अग्निर्दिवि शोचिरिश्रेत्प्रत्यङ्कुषसमुद्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 28<br>नगती 2, अनुष्टुप् 4, गायत्री 5-6<br>व्या वि भौति                                                                                                                                                                                  | (म.5, अनु.2)<br>देवता अग्निः                                                                             |
| (6)  ऋषिः विश्ववारा आत्रेयी छन्दः त्रिष्टुप् 1,3, ज  सिमद्भो अग्निर्दिवि शोचिर्रश्रेत्प्रत्यङ्कषसमुद्धि  एति प्राची विश्ववारा नमोभिर्देवाँ ईळाना                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 28<br>नगती 2, अनुष्टुप् 4, गायत्री 5-6<br>व्या वि भाति<br>हुविषां घृताचीं                                                                                                                                                               | (म.5, अनु.2)                                                                                             |
| (6)  ऋषिः विश्ववारा आत्रेयी छन्दः त्रिष्टुप् 1,3, ज्  सिमद्भो अग्निर्दिवि शोचिरिश्रेत्प्रत्यङ्कषसमिर्दि  एति प्राची विश्ववारा नमोभिर्देवाँ ईळाना  सिमिध्यमानो अमृतस्य राजिस हविष्कृण्वन                                                                                                                                                                                                                                                                      | 28<br>नगती 2, अनुष्टुप् 4, गायत्री 5-6<br>व्या वि भाति<br>ह्विषां घृताचीं<br>न्तं सचसे स्वस्तयें                                                                                                                                        | (म.5, अनु.2)<br>देवता अग्निः<br> <br>  1                                                                 |
| (6)  ऋषिः विश्ववारा आत्रेयी छन्दः त्रिष्टुप् 1,3, ज  सिमद्धो अग्निर्दिवि शोचिरश्रेत्प्रत्यङ्कषसमुद्धि  एति प्राची विश्ववारा नमोभिर्देवाँ ईळाना  स्मिध्यमानो अमृतस्य राजिस ह्विष्कृण्वन्  विश्वं स धेत्ते द्रविणं यमिन्वस्यातिथ्यमेग्ने                                                                                                                                                                                                                       | 28  तगती 2, अनुष्टुप् 4, गायत्री 5-6  वया वि भौति हुविषां घृताचीं न्तं सचसे स्वस्तयें नि चं धत्त् इत्पुरः                                                                                                                               | (म.5, अनु.2)<br>देवता अग्निः                                                                             |
| (6)  ऋषिः विश्ववारा आत्रेयी छन्दः त्रिष्टुप् 1,3, ज  सिमद्भो अग्निर्दिवि शोचिरिश्रेत्प्रत्यङ्कुषसमि्  एति प्राची विश्ववारा नमोभिर्देवाँ ईळाना  सिमध्यमानो अमृतस्य राजिस ह्विष्कृण्वक्<br>विश्वं स धेत्ते द्रविणं यमिन्वस्यातिथ्यमेग्ने  अग्ने शर्ध महते सौभेगाय तर्व द्युम्नान्युत्तम                                                                                                                                                                        | 28  तगती 2, अनुष्टुप् 4, गायत्री 5-6  वया वि भाति ह्विषां घृताचीं न्तं सचसे स्वस्तयें नि चे धत्त इत्पुरः  गिन सन्तु                                                                                                                     | (म.5, अनु.2)<br>देवता अग्निः<br> <br>  1   <br>  2                                                       |
| (6)  ऋषिः विश्ववारा आत्रेयी छन्दः त्रिष्टुप् 1,3, ज  सिमद्धो अग्निर्दिवि शोचिरिश्रेत्प्रत्यङ्कुषसमुद्धि  एति प्राची विश्ववारा नमोभिर्देवाँ ईळाना  स्मिध्यमानो अमृतंस्य राजिस ह्विष्कृण्वविश्वं स धंत्ते द्रविणं यिमन्वंस्यातिथ्यमंग्ने  अग्ने शर्ध महते सौभंगाय तवं द्युम्नान्यंत्तम  सं जोस्पत्यं सुयम्मा कृणुष्व शत्रूयताम्भि                                                                                                                              | 28  तगती 2, अनुष्टुप् 4, गायत्री 5-6  वया वि भाति हुविषां घृताचीं न्तं सचसे स्वस्तयें नि चं धत्त इत्पुरः ानिं सन्तु ा तिष्ठा महांसि                                                                                                     | (म.5, अनु.2)<br>देवता अग्निः<br>  1   <br>  2   <br>  3                                                  |
| (6)  ऋषिः विश्ववारा आत्रेयी छन्दः त्रिष्टुप् 1,3, ज  सिमद्धो अग्निर्दिवि शोचिरश्रेत्प्रत्यङ्कुषसमुद्धि  एति प्राची विश्ववारा नमोभिर्देवाँ ईळाना  स्मिध्यमानो अमृतस्य राजिस ह्विष्कृण्वविश्वं स धत्ते द्रविणं यिमन्वस्यातिथ्यमग्ने  अग्ने शर्ध महते सौभगाय तर्व द्युम्नान्युत्तम  सं जास्पत्यं सुयम्मा कृणुष्व शत्रूयताम्भि  सिमद्धस्य प्रमहसोऽग्ने वन्दे तव श्रियम् ।                                                                                        | 28  गती 2, अनुष्टुप् 4, गायत्री 5-6  प्रिया वि भाति हुविषां घृताचीं न्तं सचसे स्वस्तयें नि चं धत्त इत्पुरः गिनं सन्तु गितिष्टुग महांसि वृष्भो द्युम्नवाँ अस्म समध्वरेष्विध्यसे                                                          | (म.5, अनु.2)<br>देवता अग्निः<br>  1   <br>  2   <br>  3   <br>  4                                        |
| (6)  ऋषिः विश्ववारा आत्रेयी छन्दः त्रिष्टुप् 1,3, ज  सिमद्धो अग्निर्दिवि शोचिरश्रेत्प्रत्यङ्कुषसमुद्दि  एति प्राची विश्ववारा नमोभिर्देवाँ ईळाना  स्मिध्यमानो अमृतंस्य राजिस ह्विष्कृण्वविश्वं स धत्ते द्रविणं यिमन्वंस्यातिथ्यमग्ने अग्ने शर्ध महते सौभंगाय तवं द्युम्नान्यंत्तम  सं जास्पत्यं सुयम्मा कृणुष्व शत्रूयताम्भि  सिमद्धस्य प्रमहसोऽग्ने वन्दे तव श्रियम् ।  सिमद्धो अग्न आहुत देवान्यक्षि स्वध्वर ।                                              | 28  गती 2, अनुष्टुप् 4, गायत्री 5-6  प्रिया वि भाति हविषां घृताचीं न्तं सचसे स्वस्तयें नि चं धत्त इत्पुरः गिनं सन्तु तिष्टुग महांसि वृष्भो द्युम्नवाँ अस् समध्वरेष्विध्यसे त्वं हि हेव्युवाळसि                                          | (म.5, अनु.2) देवता अग्निः    1      2      3      4      5                                               |
| (6)  ऋषिः विश्ववारा आत्रेयी छन्दः त्रिष्टुप् 1,3, ज  सिमद्धो अग्निर्दिवि शोचिरश्रेत्प्रत्यङ्कुषसमुर्दि  एति प्राची विश्ववारा नमोभिर्देवाँ ईळाना  सिम्ध्यमानो अमृतस्य राजिस ह्विष्कृण्वन्  विश्वं स धत्ते द्रविणं यिमन्वस्यातिथ्यमग्ने अग्ने शर्धं महते सौभगाय तव द्युम्नान्येत्तम  सं जोस्पत्यं सुयममा कृणुष्व शत्रूयताम्भि  सिमद्धो अग्न आहुत देवान्यक्षि स्वध्वर ।  आ जुहोता दुव्स्यताग्निं प्रयत्येध्वरे । उ                                              | 28  गती 2, अनुष्टुप् 4, गायत्री 5-6  प्रिया वि भौति हुविषां घृताचीं न्तं सचसे स्वस्तयें नि चं धत्त इत्पुरः नि सन्तु तिष्टुा महांसि वृष्भो द्युम्नवाँ अस्म समध्वरेष्विध्यसे त्वं हि हेव्यवाळसि                                           | (म.5, अनु.2) देवता अग्निः    1      2      3      4      5      6                                        |
| (6)  ऋषिः विश्ववारा आत्रेयी छन्दः त्रिष्टुप् 1,3, ज  सिमद्धो अग्निर्दिवि शोचिरश्रेत्प्रत्यङ्कुषसमुद्दि  एति प्राची विश्ववारा नमोभिर्देवाँ ईळाना  स्मिध्यमानो अमृतस्य राजिस ह्विष्कृण्वन्  विश्वं स धेत्ते द्रविणं यिमन्वस्यातिथ्यमग्ने अग्ने शर्ध महते सौभगाय तव द्युम्नान्येत्तम  सं जास्पत्यं सुयममा कृणुष्व शत्रूयताम्भि  सिमद्धो अग्न आहत देवान्यक्षि स्वध्वर ।  आ जुहोता दुव्स्यताग्निं प्रेयत्यध्वरे । उ                                               | 28  गती 2, अनुष्टुप् 4, गायत्री 5-6  प्रिया वि भौति हुविषा घृताची न्तं सचसे स्वस्तये नि च धत्त इत्पुरः ानि सन्तु तिष्टा महांसि वृष्भो द्युम्नवाँ अस्म समध्वरेष्विध्यसे त्वं हि ह्यावाळसि वृणीध्वं ह्यावाहिनम् 29                        | (म.5, अनु.2)<br>देवता अग्निः<br>  1   <br>  2   <br>  3   <br>  4   <br>  5   <br>  6   <br>(म.5, अनु.2) |
| (6)  ऋषिः विश्ववारा आत्रेयी छन्दः त्रिष्टुप् 1,3, ज  सिमद्धो अग्निर्दिवि शोचिरिश्रेत्प्रत्यङ्कुषसमिष्टि  एति प्राची विश्ववारा नमोभिर्देवाँ ईळाना  स्मिध्यमानो अमृतस्य राजिस ह्विष्कृण्वक्<br>विश्वं स धेत्ते द्रविणं यिमन्वस्यातिथ्यमेग्ने  अग्ने शर्ध महते सौभेगाय तर्व द्युम्नान्येत्तम  सं जास्पत्यं सुयम्मा कृणुष्व शत्रूयताम्भि  सिमद्धो अग्न आहुत देवान्यक्षि स्वध्वर ।  आ जुहोता दुव्स्यताग्निं प्रेयत्यध्वरे । त्र  (15)  ऋषिः गौरिवीतिः शाक्त्यः    | 28  गती 2, अनुष्टुप् 4, गायत्री 5-6  या वि भीति ह्विषी घृताची न्तं सचसे स्वस्तये नि चे धत्त इत्पुरः गिन सन्तु तिष्टुग महांसि वृष्भो द्युम्नवाँ अस्मि समध्वरेष्विध्यसे त्वं हि हेव्यवाळसि वृणीध्वं हेव्यवाहिनम् 29  छन्दः त्रिष्टुप्     | (म.5, अनु.2) देवता अग्निः    1      2      3      4      5      6                                        |
| (6)  ऋषिः विश्ववारा आत्रेयी छन्दः त्रिष्टुप् 1,3, ज  सिमद्धो अग्निर्दिवि शोचिरिश्रेत्प्रत्यङ्कुषसमिष्टि  एति प्राची विश्ववारा नमोभिर्देवाँ ईळाना  स्मिध्यमानो अमृतस्य राजिस ह्विष्कृण्वक्<br>विश्वं स धेत्ते द्रविणं यिमन्वस्यातिथ्यमेग्ने  अग्ने शर्ध महते सौभेगाय तर्व द्युम्नान्येत्तम्  सं जास्पत्यं सुयम्मा कृणुष्व शत्रूयताम्भिः  सिमद्धो अग्न आहत देवान्यक्षि स्वध्वर ।  आ जुहोता दुव्स्यताग्निं प्रेयत्यध्वरे । त्र<br>(15)  ऋषिः गौरिवीतिः शाक्त्यः | 28  गती 2, अनुष्टुप् 4, गायत्री 5-6  वया वि भाति ह्विषा घृताची न्तं सचसे स्वस्तये िन चे धत्त इत्पुरः गिन सन्तु गितिष्टुग महांसि वृष्भो द्युम्नवाँ अस्मि समध्वरेष्विध्यसे त्वं हि हेव्यवाळिसे वृणीध्वं हेव्यवाहेनम् 29  छन्दः त्रिष्टुप् | (म.5, अनु.2)<br>देवता अग्निः<br>  1   <br>  2   <br>  3   <br>  4   <br>  5   <br>  6   <br>(म.5, अनु.2) |
| (6)  ऋषिः विश्ववारा आत्रेयी छन्दः त्रिष्टुप् 1,3, ज  सिमद्धो अग्निर्दिवि शोचिरिश्रेत्प्रत्यङ्कुषसमिष्टि  एति प्राची विश्ववारा नमोभिर्देवाँ ईळाना  स्मिध्यमानो अमृतस्य राजिस ह्विष्कृण्वक्<br>विश्वं स धेत्ते द्रविणं यिमन्वस्यातिथ्यमेग्ने  अग्ने शर्ध महते सौभेगाय तर्व द्युम्नान्येत्तम  सं जास्पत्यं सुयम्मा कृणुष्व शत्रूयताम्भि  सिमद्धो अग्न आहुत देवान्यक्षि स्वध्वर ।  आ जुहोता दुव्स्यताग्निं प्रेयत्यध्वरे । त्र  (15)  ऋषिः गौरिवीतिः शाक्त्यः    | 28  गती 2, अनुष्टुप् 4, गायत्री 5-6  वया वि भाति ह्विषा घृताची न्तं सचसे स्वस्तये िन चे धत्त इत्पुरः गिन सन्तु गितिष्टुग महांसि वृष्भो द्युम्नवाँ अस्मि समध्वरेष्विध्यसे त्वं हि हेव्यवाळिसे वृणीध्वं हेव्यवाहेनम् 29  छन्दः त्रिष्टुप् | (म.5, अनु.2)  देवता अग्निः    1      2      3      4      5      6    (म.5, अनु.2)  देवता इन्द्रः        |

| अनु यदीं मुरुतो मन्दसानमार्चिन्निन्द्रं पिपवांसं सुतस्य         | 1   |
|-----------------------------------------------------------------|-----|
| आर्दत्त वर्ज्रम्भि यदिहुं हन्नुपो युह्वीरसृजुत्सर्त्वा उ        | 2   |
| उत ब्रह्माणो मरुतो मे अस्येन्द्रः सोमेस्य सुषुतस्य पेयाः        | 1   |
| तद्धि हृव्यं मर्नुषे गा अविन्दुदहुन्नहिं पिप्वाँ इन्द्रो अस्य   | 3   |
| आद्रोदेसी वित्ररं वि ष्केभायत्संविव्यानश्चिद्धियसे मृगं केः     | 1   |
| जिर्गितिमिन्द्रो अपुजर्गुराणः प्रिति श्वसन्तमवे दान्वं हेन्     | 4   |
| अध् क्रत्वो मघवन्तुभ्यं देवा अनु विश्वे अददुः सोम्पेयेम्        | 1   |
| यत्सूर्यस्य हृरितः पतेन्तीः पुरः सृतीरुपरा एतेशे कः             | 5   |
| नव् यर्दस्य नवृतिं चे भोगान्त्साकं वज्रीण मुघवा विवृश्चत्       | 1   |
| अर्चन्तीन्द्रं मुरुतः सुधस्थे त्रैष्टुंभेन् वर्चसा बाधत् द्याम् | 6   |
| सखा सख्ये अपचत्तूर्यमृग्निरस्य क्रत्वा मिहुषा त्री शृतानि       | 1   |
| त्री साकमिन्द्रो मनुषः सरांसि सुतं पिबद्दत्रहत्याय सोमेम्       | 7   |
| त्री यच्छ्ता मेहिषाणामघो मास्त्री सरांसि मुघवी सोम्यापीः        | 1   |
| कारं न विश्वे अह्नन्त देवा भर्मिन्द्रीय यदि जुघाने              | 8   |
| उशना यत्सहस्यै३्रयति गृहिमन्द्र जूजुवानेभिरश्वैः                | 1   |
| वन्वानो अत्र सरथं ययाथ कुत्सेन देवैरवनोर्ह शुष्णम्              | 9   |
| प्रान्यञ्चक्रमेवृहः सूर्यस्य कुत्सीयान्यद्वरिवो यातेवेऽकः       | 1   |
| अनासो दस्यूँरमृणो वृधेन् नि दुर्योण आवृणङ्मध्रवीचः              | 10  |
| स्तोमसिस्त्वा गौरिवीतेरवर्धन्नरेन्धयो वैदिथनाय पिप्रुम्         | 1   |
| आ त्वामृजिश्वा सुख्यायं चक्रे पर्चन्युक्तीरपिबुः सोर्ममस्य      | 11  |
| नवेग्वासः सुतसोमास् इन्द्रं दर्शग्वासो अभ्येर्चन्त्युर्केः      | 1   |
| गर्व्यं चिदूर्वमेपिधानेवन्तुं तं चिन्नरेः शशमाना अपे व्रन्      | 12  |
| कथो नु ते परि चराणि विद्वान्वीयी मघवन्या चकर्थी                 | 1   |
| या चो नु नव्या कृणवीः शिवष्ठ प्रेदु ता ते विदर्शेषु ब्रवाम      | 13  |
| एता विश्वा चकृवाँ ईन्द्र भूर्यपरीतो जुनुषा वीर्येण              | 1   |
| या चिन्नु वीज्रन्कृणवो दधृष्वान्न ते वर्ता तविष्या अस्ति तस्याः | 14  |
| इन्द्र ब्रह्म क्रियमाणा जुषस्व या ते शविष्ठ नव्या अकर्म         | n P |
| वस्त्रेव भुद्रा सुकृता वसूयू रथं न धीरः स्वपी अतक्षम्           | 15  |

ऋषिः बभुः आत्रेयः छन्दः त्रिष्टुप् देवता इन्द्रः 1-11, ऋणंचयेन्द्रौ 12-15

| कर्र स्य वीरः को अपश्यदिन्द्रं सुखर्थमीयमानं हरिभ्याम्        | 1       |
|---------------------------------------------------------------|---------|
| यो राया वज्री सुतसौमिमच्छन्तदोको गन्ता पुरुहूत ऊती            | 1       |
| अवीचचक्षं पुदर्मस्य सुस्वरुग्रं निधातुरन्वीयमिच्छन्           | 1       |
| अपृच्छम्न्याँ उत ते मे आहुरिन्द्रं नरो बुबुधाना अशेम          | 2       |
| प्र नु वयं सुते या ते कृतानीन्द्र ब्रवीम् यानि नो जुजीषः      | 1       |
| वेद्दिविद्वाञ्छृणवेञ्च विद्वान्वहेतेऽयं मुघवा सर्वसेनः        | 3       |
| स्थिरं मनेश्चकृषे जात ईन्द्र वेषीदेको युधये भूयसिश्चत्        | 1       |
| अश्मनिं चिच्छवेसा दिद्युतो वि विदो गर्वामूर्वमुस्रियोणाम्     | 4       |
| पुरो यत्त्वं पेरम आजनिष्ठाः परावित श्रुत्यं नाम बिभ्रेत्      | 1       |
| अतिश्चिदिन्द्रीदभयन्त देवा विश्वी अपो अजयद्वासपेत्नीः         | 5       |
| तुभ्येदेते मुरुतः सुशेवा अचीन्त्युकं सुन्वन्त्यन्थः           | 1       |
| अहिमोहानम्प आशयानुं प्र मायाभिर्मायिनं सक्षदिन्द्रः           | 6       |
| वि षू मृधो जनुषा दानुमिन्वन्नहुनावो मघवन्त्संचकानः            | 1       |
| अत्री दासस्य नर्मुचेः शिरो यदवर्तयो मनेवे गातुमिच्छन्         | 7       |
| युजं हि मामकृथा आदिदिन्द्र शिरो दासस्य नमुचेर्मथायन्          | 1       |
| अश्मनिं चित्स्वर्यंर् वर्तमानुं प्र चक्रियेव रोदेसी मुरुद्धीः | 8       |
| स्त्रियो हि दास आर्युधानि चुक्रे किं मो करन्नबुला अस्य सेनीः  | 1       |
| अन्तर्ह्याख्येदुभे अस्य धेने अथोप प्रैद्युधये दस्युमिन्द्रीः  | 9       |
| समत्र गावोऽभितोऽनवन्तेहेहे वृत्सैर्वियुता यदासेन्             | 1       |
| सं ता इन्द्रो असृजदस्य शाकैर्यदीं सोमसिः सुर्षुता अमेन्दन्    | 10      |
| यदीं सोमा बुभुधूता अमेन्द्रन्नरौरवीद्वृष्भः सार्दनेषु         | 1       |
| पुरंदरः पेपिवाँ इन्द्रो अस्य पुनुर्गवीमददादुस्त्रियीणाम्      | 11      |
| भुद्रमिदं रुशमा अग्ने अक्रनावां चत्वारि दर्दतः सुहस्रा        | 1       |
| ऋणंचयस्य प्रयंता मुघानि प्रत्यंग्रभीष्म नृतंमस्य नृणाम्       | 12      |
| सुपेशसं मार्व सृजन्त्यस्तं गवां सहस्री रुशमसो अग्ने           | 1       |
| त्तीव्रा इन्द्रमममन्दुः सुतासोऽक्तोर्व्युष्टौ परितकम्यायाः    | 13      |
| औच्छ्त्सा रात्री परितक्म्या याँ ऋणंच्ये राजीन रुशमीनाम्       | 1       |
| अत्यो न वाजी रघुरज्यमीनो बभुश्चत्वार्यंसनत्स्हस्री            | 14      |
| चतुःसहस्रं गव्यस्य पृश्वः प्रत्यंग्रभीष्म रुशमेष्वग्ने        | n . = v |
| घुर्मिश्चेत्तुप्तः प्रवृजे य आसीदयुस्मयुस्तम्वादीम् विप्रीः   | 15      |

# ऋषिः अवस्युः आत्रेयः छन्दः त्रिष्टुप् देवता इन्द्रः 1-7,10-13, इन्द्रः कुत्सोशनसौ वा 8, इन्द्राकुत्सौ 9

| इन्द्रो रथाय प्रवतं कृणोति यमुध्यस्थान्मुघवा वाज्यन्तम्       | 1  |
|---------------------------------------------------------------|----|
| यूथेवं पृश्वो व्युनोति गोपा अरिष्टो याति प्रथमः सिषासन्       | 1  |
| आ प्र द्रव हरिवो मा वि वेनुः पिशङ्गराते अभि नः सचस्व          |    |
| निहि त्विदिन्द्र वस्यो अन्यदस्त्यमेनाँश्चिज्जनिवतश्चकर्थ      | 2  |
| उद्यत्सहः सहस् आजीनष्ट देदिष्ट इन्द्रे इन्द्रियाणि विश्वी     |    |
| प्राचोदयत्सुदुर्घा वृत्रे अन्तर्वि ज्योतिषा संववृत्वत्तमोऽवः  | 3  |
| अनेवस्ते रथमश्वीय तक्ष्नन्त्वष्टा वज्रं पुरुहूत द्युमन्तेम्   | 1  |
| ब्रह्माण् इन्द्रं मुहयन्तो अर्केरवर्धयुन्नहेये हन्त्वा उ      | 4  |
| वृष्णे यत्ते वृषेणो अर्कमर्चानिन्द्र ग्रावीणो अदितिः सुजोषीः  | 1  |
| अनुश्वासो ये पुवयोऽर्था इन्द्रेषिता अभ्यवर्तन्तु दस्यून्      | 5  |
| प्र ते पूर्वाणि करणानि वोचं प्र नूतना मघवन्या चकर्थ           |    |
| शक्तीवो यद्विभरा रोदेसी उभे जयेत्रुपो मनेवे दानुचित्राः       | 6  |
| तदिन्नु ते करेणं दस्म विप्राहिं यद्घ्रन्नोजो अत्रामिमीथाः     |    |
| शुष्णिस्य चित्परि माया अंगृभ्णाः प्रपित्वं यन्नप् दस्यूँरसेधः | 7  |
| त्वमुपो यदेवे तुर्वशायारमयः सुदुर्घाः पार ईन्द्र              | 1  |
| उग्रमीयात्मविहो ह कुत्सं सं ह यद्वीमुशनारेन्त देवाः           | 8  |
| इन्द्रीकुत्सा वर्हमाना रथेना वामत्या अपि कर्णे वहन्तु         |    |
| निः षीमुद्धो धर्मथो निः षुधस्थनिमुघोनो हृदो वरथुस्तमांसि      | 9  |
| वातस्य युक्तान्त्सुयुर्जिश्चदश्वनिक्वविश्चिदेषो अंजगन्नवस्युः |    |
| विश्वे ते अत्रे मुरुतः सर्खाय इन्द्र ब्रह्मणि तविषीमवर्धन्    | 10 |
| सूर्रिश्चद्रथं परितकम्यायां पूर्वं कर्दुपरं जूजुवांसम्        |    |
| भरेच्चक्रमेतेशः सं रिणाति पुरो दर्धत्सिनिष्यित् क्रतुं नः     | 11 |
| आयं जेना अभिचक्षे जगामेन्द्रः सखीयं सुतसोमिमिच्छन्            | 1  |
| वदुन्ग्रावाव वेदिं भ्रियाते यस्यं जीरमध्वर्यवश्चरन्ति         | 12 |
| ये चाकनन्त चाकनन्तु नू ते मर्ता अमृत् मो ते अंह आरेन्         | 1  |
| वावन्धि यज्यूँरुत तेषु धेह्योजो जनेषु येषु ते स्याम           | 13 |

ऋषिः गातुः आत्रेयः छन्दः त्रिष्टुप् देवता इन्द्रः

| अर्दर्ररुत्समसृजो वि खानि त्वर्मर्णवान्बद्धधानाँ अरम्णाः       | 1  |
|----------------------------------------------------------------|----|
| मुहान्तीमिन्द्र पर्वीतं वि यद्वः सृजो वि धारा अवे दानुवं हेन्  | 1  |
| त्वमुत्साँ ऋतुभिर्बद्वधानाँ अरंह ऊधः पर्वतस्य वज्रिन्          | I  |
| अहिं चिदुग्र प्रयुत्ं शयनिं जघन्वाँ ईन्द्र तिविषीमधत्थाः       | 2  |
| त्यस्ये चिन्महृतो निर्मृगस्य वर्धर्जघान् तविषीभिरिन्द्रेः      | l  |
| य एक इदेप्रतिर्मन्यमान् आदेस्मादुन्यो अजनिष्ट तव्यनि           | 3  |
| त्यं चिदेषां स्वधया मदेन्तं मिहो नपति सुवृधं तमोगाम्           |    |
| वृषेप्रभर्मा दान्वस्य भामं वज्रेण वज्री नि जीघान् शुष्णीम्     | 4  |
| त्यं चिदस्य क्रतुंभिर्निषेत्तममुर्मणो विददिदेस्य मर्म          |    |
| यदी सुक्षत्र प्रभृता मदस्य युर्युत्सन्तं तमिस हुम्ये धाः       | 5  |
| त्यं चिदित्था केत्प्यं शयानमसूर्ये तमीस वावृधानम्              |    |
| तं चिन्मन्दानो वृष्भः सुतस्योञ्जेरिन्द्रो अपगूर्यी जघान        | 6  |
| उद्यदिन्द्रो महुते दनिवाय वधुर्यमिष्ट सहो अप्रतीतम्            | 1  |
| यदीं वर्ज्रस्य प्रभृतौ दुदाभ् विश्वस्य जन्तोरिधमं चेकार        | 7  |
| त्यं चिदणी मधुपं शयीनमसिन्वं वृद्रं मह्यादेदुग्रः              | l  |
| अपादमत्रं महता वधेन नि दुर्योण आवृणङ्मृधवीचम्                  | 8  |
| को अस्य शुष्मं तिवर्षी वरात एको धर्ना भरते अप्रतीतः            |    |
| इमे चिदस्य ज्रयसो नु देवी इन्द्रस्यौजसो भियसा जिहाते           | 9  |
| न्यस्मै देवी स्वधितिर्जिहीत् इन्द्रीय गातुरुश्तीव येमे         | l  |
| सं यदोजो युवते विश्वमाभिरनु स्वधाव्रे क्षितयो नमन्त            | 10 |
| एकं नु त्वा सत्पतिं पाञ्चजन्यं जातं शृणोमि यशसं जनेषु          | l  |
| तं में जगृभ्र आशसो नविष्ठं दोषा वस्तोर्हवमानास इन्द्रम्        | 11 |
| एवा हि त्वामृतुथा यातयेन्तं मुघा विष्रेभ्यो दर्दतं शृणोिम      |    |
| किं तें ब्रह्माणों गृहते सर्खायों ये त्वाया निद्धुः कामीमन्द्र | 12 |
| ।इति चतुर्थाष्टके प्रथमोऽध्यायः समाप्तः ।                      |    |

### (द्वितीयोऽध्यायः ∥ वर्गाः 1-28)

| (10)   | 33                                                             | (म.5, अनु.3)  |
|--------|----------------------------------------------------------------|---------------|
| ऋषिः र | संवरणः प्राजापत्यः छन्दः त्रिष्टुप्                            | देवता इन्द्रः |
|        | मिह मुहे तुवसे दीध्ये नृनिन्द्रियेत्था तुवसे अतेव्यान्         | 1             |
|        | यो अस्मै सुमृतिं वार्जसातौ स्तुतो जने समृयीश्चिकेते            | 1             |
|        | स त्वं ने इन्द्र धियसानो अर्केर्हरीणां वृष्न्योक्त्रमश्रेः     | 1             |
|        | या इत्था मेघवृन्ननु जोषुं वक्षो अभि प्रार्यः सिक्ष् जनीन्      | 2             |
|        | न ते ते इन्द्राभ्यर्रस्मद्टष्वायुक्तासो अब्रह्मता यदसेन्       | 1             |
|        | तिष्ठा रथमधि तं वेज्रहस्ता र्शिंम देव यमसे स्वश्वः             | 3             |
|        | पुरू यत्ते इन्द्र सन्त्युक्था गवे चकर्थोर्वरीसु युध्येन्       | l             |
|        | तृतक्षे सूर्याय चिदोकसि स्वे वृषा समत्सु दासस्य नाम चि         | त् ॥4॥        |
|        | वयं ते ते इन्द्र ये च नरः शर्धी जज्ञाना याताश्च रथीः           | 1             |
|        | आस्माञ्जगम्यादहिशुष्म् सत्वा भगो न हर्व्यः प्रभृथेषु चार्रः    | 5             |
|        | पुपृक्षेण्यमिन्द्र त्वे ह्योजो नृम्णानि च नृतमन्ाे अमेर्तः     | 1             |
|        | स न एनीं वसवानो र्यिं दाः प्रार्यः स्तुषे तुविम्घस्य दानेम     | Į    6        |
|        | एवा ने इन्द्रोतिभिरव पाहि गृण्तः शूर कारून्                    | 1             |
|        | उत त्वचं दर्दतो वार्जसातौ पिप्रीहि मध्वः सुर्षुतस्य चारोः      | 7             |
|        | उत त्ये मो पौरुकुत्स्यस्य सूरेस्त्र्यसदेस्योर्हिर्णिन्। ररोणाः | 1             |
|        | वर्हन्तु मा दश् श्येतासो अस्य गैरिक्षितस्य क्रतुभिर्नु संश्चे  | 8             |
|        | उत त्ये मो मारुताश्वस्य शोणाः क्रत्वीमघासो विदर्थस्य रा        | तौ ।          |
|        | सहस्रो मे च्यवेतानो दर्दान आनूकमर्यो वर्षुषे नार्चीत्          | 9             |
|        | उत त्ये मा ध्वन्यस्य जुष्टा लक्ष्मण्यस्य सुरुचो यतानाः         | 1             |
|        | मुह्रा रायः सुंवरणस्य ऋषेर्त्रुजं न गावुः प्रयंता अपि ग्मन्    | 10            |
| (9)    | 34                                                             | (म.5, अनु.3)  |
| ऋषिः र | संवरणः प्राजापत्यः छन्दः जगती 1-8, त्रिष्टुप् 9                | देवता इन्द्रः |
|        | अजीतशत्रुम्जरा स्विर्वृत्यनु स्वधामिता दुस्ममीयते              | 1             |
|        | सुनोर्तन् पर्चत् ब्रह्मवाहसे पुरुष्टुतार्य प्रत्रं देधातन      | 1             |
|        | आ यः सोमेन जुठरुमिपप्रतामेन्दत मुघवा मध्वो अन्धेसः             | 1             |
|        | यदीं मृगाय हन्तेवे महावेधः सहस्रेभृष्टिमुशनी वृधं यमेत्        | 2             |
|        | यो अस्मै घ्रंस उत वा य ऊर्धनि सोमं सुनोति भवीत द्युमँ          | ाँ अहे ।      |
|        | अपोप श्क्रस्तेत्नुष्टिमूहति त्नूशुभ्रं म्घवा यः केवास्खः       | 3             |
|        |                                                                |               |

| वेतीद्वर<br>न पुञ्च<br>जिनाति<br>वित्वक्ष<br>इन्द्रो रि<br>समी पु<br>दुर्गे च<br>सं यज्<br>युजुं ह<br>सहस्रर                                                                                  | य प्रयंता यतंकरो न वि<br>भेर्दशभिविष्ट्यारम्ं नासुन्<br>ए वेदेमुया हन्ति वा धुन्<br>ण्यः समृतौ चक्रमास्जो<br>वश्वस्य दिम्ता विभीषण्<br>एणेरेजित् भोजेनं मुषे वि<br>न ध्रियते विश्व आ पुरु<br>नौ सुधनौ विश्वशर्धस्तव<br>रृंन्यमकृत प्रवेपन्युदीं ग<br>गमाग्निवेशिं गृणीषे शित्र | •                                                                                                                                                                                                           | हा ॥ 4 ।    व्रृष्ठः     6     व्रृष्ठः     6     व्रृष्ठः     7     व्रृष्ठं     8                                  |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                               | आपः सुवतः पापवन्तः (                                                                                                                                                                                                                                                           | तस्मिन् <u>श</u> ्चत्रममेवत्त्वेषमस्तु<br><b>35</b>                                                                                                                                                         | 9                                                                                                                    |                                                |
| (8)<br>ऋषिः प्रभूवसुः उ                                                                                                                                                                       | ——————————<br>गङ्गिरसः छन्दः                                                                                                                                                                                                                                                   | अनुष्टुप् 1-7, पङ्किः <b>8</b>                                                                                                                                                                              | (                                                                                                                    | म. <b>5</b> , अनु. <b>3</b> )<br>देवता इन्द्रः |
| यस्ते साधिष्ठोऽव<br>यदिन्द्र ते चतस्त्र<br>आ तेऽवो वरेण<br>वृषा ह्यस्मि राधेर<br>त्वं तिमेन्द्र मर्त्य<br>त्वामिह्मत्रहन्तम्<br>अस्माकिमिन्द्र दु<br>अस्माकिमिन्द्रेहि<br>वृयं शिविष्ठ् वार्य | सि इन्द्र क्रतुष्टमा भेर<br>यच्छूर सन्ति तिस्रः<br>यं वृषेन्तमस्य हूमहे<br>ने जिज्ञ्षे वृष्णि ते शवः<br>मित्रयन्तमद्रिवः<br>जनासो वृक्तबर्हिषः<br>यरं पुरोयावीनमाजिषु<br>नो रथमवा पुरंध्या<br>दिवि श्रवो दधीमहि दि                                                             | । अस्मभ्यं चर्षणीसहं र<br>। यद्वा पञ्चं क्षितीनामव्<br>। वृषेजूतिहिं जिज्ञिष आ<br>। स्वक्षत्रं ते धृषन्मनः स्<br>। सर्वर्था शतक्रतो नि<br>। उग्रं पूर्वीषु पूर्व्यं हर्वन्त्<br>। स्यावनिं धनेधने वाज्<br>। | स्तत्सु नु आ भैर<br>भूभिरिन्द्र तुर्वणिः<br>अत्राहमिन्द्र पौंस्यम्<br>याहि शवसस्पते<br>ने वाजसातये<br>नुयन्तमवा रथम् | H   1   2   3   4   5   6   7   8   8          |
| (6)                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 36                                                                                                                                                                                                          | (                                                                                                                    | म.5, अनु.3)                                    |
| धुन्व <u>च</u><br>आ ते<br>अनुं त<br>चक्रं न<br>रथादि<br>एष ग्रा                                                                                                                               | र्गमृदिन्द्रो यो वसूनां चि<br>रो न वंसंगस्तृषाणश्चेका<br>हर्नू हरिवः शूर् शिप्रे रु<br>त्रा राजुन्नवीतो न हिन्वन्<br>वृत्तं पुरुहूत वेपते मने<br>त्रे त्वा जरिता संदावृधा<br>वेव जरिता ते इन्द्रेयर्ति                                                                         | हृत्सोमो न पर्वतस्य पृष्ठे<br>्गीर्भिर्मंदेम पुरुहूत विश्वे<br>ौ भिया मे अमेतेरिदेद्रिवः<br>कुविन्नु स्तोषन्मघवन्पुरूवः                                                                                     | ॥ 1 ।<br>॥ 2 ।<br>सुः ॥ 3 ।                                                                                          | <br>  <br>  <br>  <br> -                       |

|                                                                    | वृषां त्वा वृषंणं वर्धतु ह                                     | 1                                                         |                                |  |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|--|
|                                                                    | स नो वृषा वृषेरथः सुशिप्र वृषेक्रतो वृषो विज्ञन्भरे धाः ॥ ५ ॥  |                                                           |                                |  |
|                                                                    | यो रोहितौ वाजिनौ वाजिनीवान्त्रिभिः शतैः सर्चमनाविदेष्ट         |                                                           |                                |  |
|                                                                    | यूने समस्मै क्षितयो नम                                         | न्तां श्रुतरेथाय मरुतो दुवोया                             | 6                              |  |
| (5)                                                                |                                                                | 37                                                        | (म.5, अनु.3)                   |  |
| ऋषिः                                                               | भौमः अत्रिः                                                    | छन्दः त्रिष्टुप्                                          | देवता इन्द्रः                  |  |
|                                                                    | सं भानुना यतते सूर्यस्य                                        | ाजुह्वीनो घृतपृष्टुः स्वञ्चीः                             |                                |  |
|                                                                    |                                                                | ु<br>च्छान्य इन्द्रीय सुनवामेत्याह                        | 1                              |  |
|                                                                    | -                                                              | हेर्युक्तग्रावा सुतसोमो जराते                             | 1                              |  |
|                                                                    |                                                                | ्र<br>ययंदध <u>्वयुंर्</u> हविषाव् सिन्धुंम्              | 2                              |  |
|                                                                    |                                                                |                                                           | 1                              |  |
|                                                                    |                                                                | <br>चे घोषात्पुरू सहस्रा परि वर्तयाते                     | 3                              |  |
|                                                                    |                                                                | ु<br>मित्रन्द्रेस्तीव्रं सोम्ं पिबेति गोसेखायम्           | 1                              |  |
|                                                                    |                                                                | <br>वृत्रं क्षेति क्षितीः सुभगो नाम् पुष्येन्             | 4                              |  |
|                                                                    |                                                                | ु ७ ७ ७<br>।वात्युभे वृतौ संयुती सं जैयाति                | 1                              |  |
|                                                                    |                                                                | चेवाति य इन्द्रीय सुतसोमो ददीशत्                          | 5                              |  |
| (5)                                                                | - 0                                                            | 38                                                        | (म.5, अनु.3)                   |  |
| ऋषिः                                                               | भौमः अत्रिः                                                    | छन्दः अनुष्टुप्                                           | देवता इन्द्रः                  |  |
| उरोष्ट्री इ                                                        | जन्द्र रार्धसो वि्भवी <u>रा</u> तिः ३                          | र्शतक्रतो । अधी नो विश्वचर्षणे द्युम्रा                   | स्क्षत्र मंहय ॥ 1 ॥            |  |
|                                                                    | द्र श्रुवाय्यमिषं शविष्ठ दधि                                   |                                                           |                                |  |
| शुष्मस्                                                            | ो ये ते <sup>।</sup> अद्रिवो मे्हना केत्                       | नुसार्पः । उभा देवावृभिष्टेये दिवश्च                      | -<br>ग्मर्थ राजथः ॥ <b>3</b> ॥ |  |
|                                                                    | ' अस्य कस्य चिद्दक्षस्य त                                      | <u>-</u>                                                  | भ्यं नृमणस्यसे ॥ ४ ॥           |  |
| नू ते अ                                                            | ग्रिभर्भिष्टिभिस्तव शर्मीञ्छ                                   |                                                           | त्यामे सुगोपाः ॥ ५ ॥           |  |
| (5)                                                                |                                                                | 39                                                        | (म.5, अनु.3)                   |  |
| ऋषिः                                                               | भौमः अत्रिः                                                    | छन्दः अनुष्टुप् 1-4, पङ्किः 5                             | देवता इन्द्रः                  |  |
|                                                                    |                                                                | द्रेवः । राधुस्तन्नो <sup>।</sup> विदद्वस उभया <u>ह</u> र |                                |  |
|                                                                    |                                                                | मेर । विद्याम् तस्य ते वयमकूपार                           |                                |  |
|                                                                    |                                                                | तं बृहत् । तेने टुळ्हा चिदद्रिव् आ वाज्                   |                                |  |
|                                                                    | त्रो मुघोनां राजनिं चर्षणीन<br>इत्कार्व्यं वर्च उुक्थमिन्द्रीय |                                                           | षे गिरः ॥ 4 ॥                  |  |
|                                                                    |                                                                |                                                           | 5                              |  |
| तस्मा उ ब्रह्मवाहस्रे गिरो वर्धन्त्यत्रयो गिरा शुम्भन्त्यत्रयः ॥ 5 |                                                                |                                                           |                                |  |

| ऋषिः भौमः अत्रिः छन्दः उष्णिक् 1-3, त्रिष्टुप् 4,6-8, अनुष्टुप् 5,9 देवता इन्द्रः 1-4, सूर्य | ं <b>5,</b> अत्रिः 6-9 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| आ याह्यद्रिभिः सुतं सोमं सोमपते पिब । वृषिन्निन्द्र वृषिभिर्वृत्रहन्तम                       | 1                      |
| वृषा ग्रावा वृषा मदो वृषा सोमो अयं सुतः । वृषिन्निन्द्र वृषिभिर्वृत्रहन्तम                   | 2                      |
| वृषो त्वा वृषेणं हुवे विजिञ्चित्राभिरूतिभिः । वृषिन्निन्द्र वृषेभिर्वृत्रहन्तम               | 3                      |
| ऋजीषी वज्री वृष्भस्तुंराषाट्छुष्मी राजां वृत्रुहा सोम्पावां                                  |                        |
| युक्त्वा हरिभ्यामुपे यासदुर्वाङ्माध्यंदिने सर्वने मत्सुदिन्द्रीः                             | 4                      |
| यत्त्वा सूर्य स्वीर्भानुस्तम्साविध्यदासुरः । अक्षेत्रविद्यथा मुग्धो भुवेनान्यदीधयुः          | 5                      |
| स्वर्भानोरध् यदिन्द्रं माया अवो दिवो वर्तमाना अवार्हन्                                       |                        |
| गूळ्हं सूर्यं तम्सापेव्रतेन तुरीयेण् ब्रह्मणाविन्ददि्राः                                     | 6                      |
| मा मामिमं तव सन्तमत्र इरस्या द्रुग्धो भियसा नि गरित्                                         |                        |
| त्वं मित्रो असि सुत्यरिधास्तौ मेहावेतं वर्रुणश्च राजी                                        | 7                      |
| ग्राव्णो ब्रह्मा युयुजानः संपूर्यन् कीरिणा देवान्नमंसोप्शिक्षेन्                             | I                      |
| अत्रिः सूर्यस्य दिवि चक्षुराधात्स्वेर्भानोरपं माया अंघुक्षत्                                 | 8                      |
| यं वै सूर्यं स्वर्भानुस्तम्साविध्यदासुरः । अत्रयस्तमन्वविन्दन्नृह्यर्थन्ये अशिकुवन्          | 9                      |
| (20) 41                                                                                      | (म.5, अनु.3)           |
|                                                                                              | C ) )                  |

ऋषिः भौमः अत्रिः छन्दः त्रिष्टुप् 1-15,18-19, अतिजगती 16-17, एकपदा विराट् 20 देवता विश्वे देवाः

को नु वां मित्रावरुणावृतायन्दिवो वा मुहः पार्थिवस्य वा दे ऋतस्यं वा सदिस् त्रासीथां नो यज्ञायते वा पशुषो न वाजीन्  $\parallel \mathbf{1} \parallel$ ते नो मित्रो वर्रणो अर्यमायुरिन्द्रे ऋभुक्षा मुरुतो जुषन्त नमोभिर्वा ये दर्धते सुवृक्तिं स्तोमं रुद्रायं मीळहुषं सुजोषाः || 2 || आ वां येष्ठाश्विना हुवध्ये वातस्य पत्मन्रथ्यस्य पृष्टो उत वो दिवो असुराय मन्म प्रान्धांसीव यज्यवे भरध्वम् | 3 | प्र सुक्षणों दिव्यः कण्वहोता त्रितो दिवः सुजोषा वातों अग्निः पूषा भर्गः प्रभृथे विश्वभौजा आजिं न जेग्मुराश्वेश्वतमाः || 4 || प्र वो र्यिं युक्ताश्वं भरध्वं राय एषेऽवसे दधीत् धीः सुशेव एवैरौशिजस्य होता ये व एवा मरुतस्तुराणीम् | 5 | प्र वो वायुं रथयुजं कृणुध्वं प्र देवं विप्रं पनितारम्कैः इषुध्यवं ऋत्सापः पुरंधीर्वस्वीनों अत्र पत्नीरा धिये धुः | 6 | उप व एषे वन्द्येभिः शूषैः प्र युह्वी दिवश्चितयद्भिर्केः उषासानको विदुषीव विश्वमा हो वहतो मर्त्याय युज्ञम् | 7 |

|                  | अभि वो अर्चे पोष्यावेतो नॄन्वास्तोष्पतिं त्वष्टरिं रर्राणः              |            |    | 1        |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|----|----------|
|                  | धन्यो सुजोषो धिषणा नमोभिर्वनस्पतीँरोषेधी राय एषे                        |            | 8  |          |
|                  | तुजे नुस्तने पर्वताः सन्तु स्वैतेवो ये वसेवो न वीराः                    |            |    |          |
|                  | पुनित आह्यो येजुतः सदो नो वधीन्नः शंसं नर्यो अभिष्टौ                    |            | 9  |          |
|                  | वृष्णों अस्तोषि भूम्यस्य गर्भं त्रितो नपतिमुपां सुवृक्ति                |            |    |          |
|                  | गृणीते अग्निरेतरी न शूषैः शोचिष्केशो नि रिणाति वर्ना                    | 1          | 0  |          |
|                  | कथा मुहे रुद्रियाय ब्रवाम् कद्राये चिकितुषे भगीय                        |            |    |          |
|                  | आप् ओषेधीरुत नो'ऽवन्तु द्यौर्वनो गि्रयो वृक्षकेशाः                      | 1          | 1  |          |
|                  | शृणोतुं न ऊर्जां पतिर्गिरः स नभ्स्तरीयाँ इषिरः परिज्मा                  |            |    | 1        |
|                  | शृण्वन्त्वापः पुरो न शुभ्राः परि स्रुचो बबृहाणस्याद्रेः                 | 1          | 2  |          |
|                  | विदा चिन्नु मेहान्तो ये व एवा ब्रवीम दस्मा वार्यं दर्धानाः              |            |    | 1        |
|                  | वर्यश्चन सुभ्वर् आवे यन्ति क्षुभा मर्तमनुयतं वध्स्नैः                   | 1          | 3  |          |
|                  | आ दैव्यनि पार्थिवानि जन्मापश्चाच्छा सुमेखाय वोचम्                       |            |    |          |
|                  | वर्धन्तां द्यावो गिरेश्चन्द्राग्री उदा वर्धन्तामुभिषता अर्णीः           | 1          | 4  |          |
|                  | पुदेपेदे मे जरिमा नि धायि वर्रूत्री वा शुक्रा या पायुभिश्च              |            |    |          |
|                  | सिषेक्त माता मही रसा नः स्मत्सूरिभिर्ऋजुहस्त ऋजुविनः                    | 1          | 15 |          |
|                  | कथा दशिम् नर्मसा सुदानूनेवया मुरुतो अच्छोत्तौ प्रश्रवसो मुरुतो अच्छो    | क्तौ       |    |          |
|                  | मा नोऽहिर्बुध्यो रिषे धर्दस्माकं भूदुपमातिवनिः                          | 1          | 6  |          |
|                  | इति चिन्नु प्रजायै पशुमत्यै देवासो वर्नते मत्यौ व आ देवासो वनते मर्त्यो | वः         | •  | 1        |
|                  | अत्रो शिवां तुन्वो धासिम्स्या जुरां चिन्मे निर्ऋतिर्जग्रसीत             | 1          | 7  |          |
|                  | तां वो देवाः सुमृतिमूर्जयेन्तोमिषेमश्याम वसवः शसा गोः                   |            |    |          |
|                  | सा नेः सुदानुर्मृळयेन्ती देवी प्रति द्रवेन्ती सुविताये गम्याः           | 1          | 8  |          |
|                  | अभि न इळा यूथस्य माता स्मन्नदीभिरुर्वशी वा गृणातु                       |            |    |          |
|                  | उर्वशी वा बृहद्विवा गृणानाभ्यूण्वीना प्रभृथस्यायोः                      | 1          | 9  |          |
|                  | सिषेक्त न ऊर्ज्व्यस्य पुष्टेः                                           | 2          | 20 |          |
| $\frac{(18)}{2}$ | ,                                                                       |            | _  | , अनु.3) |
| होषः             | भौमः अत्रिः छन्दः त्रिष्टुप् 1-16,18, एका                               | <b>पदा</b> | वि | राट् 17  |
|                  | देवता विश्वे देवाः 1-10,12-18, रुद्रः 11                                | ,          |    |          |
|                  | प्र शंतमा वरुणं दीधिती गीर्मित्रं भगमदितिं नूनमेश्याः                   |            |    |          |

प्र शंतमा वरुणं दीधिती गीमित्रं भगमदितिं नूनमश्याः । पृषद्योनिः पञ्चहोता शृणोत्वतूर्तपन्था असुरो मयोभुः ॥ 1 ॥

| प्रति मे स्तोम्मदितिर्जगृभ्यात्सूनुं न माता हृद्यं सुशेर्वम्   | 1      |
|----------------------------------------------------------------|--------|
| ब्रह्म प्रियं देवहितं यदस्त्यहं मित्रे वरुणे यन्मयोभु          | 2      |
| उदीरय कुवितेमं कवीनामुनत्तैनमुभि मध्वी घृतेने                  |        |
| स नो वसूनि प्रयंता हितानि चन्द्राणि देवः संविता सुवाति         | 3      |
| सिमन्द्र णो मनसा नेषि गोभिः सं सूरिभिर्हरिवः सं स्वस्ति        |        |
| सं ब्रह्मणा देवहितुं यदस्ति सं देवानां सुमृत्या युज्ञियानाम्   | 4      |
| देवो भर्गः सविता रायो अंश इन्द्रो वृत्रस्य संजितो धनानाम्      |        |
| ऋभुक्षा वार्ज उत वा पुरंधिरवेन्तु नो अमृतासस्तुरासीः           | 5      |
| मुरुत्वेतो अप्रतीतस्य जिष्णोरजूर्यतुः प्र ब्रवामा कृतानि       | 1      |
| न ते पूर्वे मघवन्नापरासो न वीर्यं नूतनः कश्चनाप                | 6      |
| उप स्तुहि प्रथमं रित्नुधेयं बृहस्पितं सिन्तारं धनीनाम्         |        |
| यः शंसते स्तुवृते शंभिविष्टः पुरूवसुरागमुज्जोहुवानम्           | 7      |
| तवोतिभिः सर्चमाना अरिष्टा बृहस्पते मुघवनिः सुवीराः             |        |
| ये अश्वदा उत वा सन्ति गोदा ये वस्त्रदाः सुभगास्तेषु रायः       | 8      |
| विसमाणं कृणुहि वित्तमेषां ये भुञ्जते अपृणन्तो न उक्थैः         |        |
| अपेव्रतान्प्रस्वे वावृधानान्ब्रेह्मद्विषः सूर्याद्यावयस्व      | 9      |
| य ओहेते रक्षसो देववीतावचुक्रेभिस्तं मेरुतो नि योत              |        |
| यो वः शमीं शशमानस्य निन्दित्तुच्छ्यान्कामन्करते सिष्विदानः     | ∥ 10 ∥ |
| तमु ष्टुहि यः स्विषुः सुधन्वा यो विश्वस्य क्षयिति भेष्जस्य     |        |
| यक्ष्वा महे सौमन्सार्य रुद्रं नमोभिर्देवमसुरं दुवस्य           | 11     |
| दमूनसो अपसो ये सुहस्ता वृष्णः पत्नीर्न्द्यो विभ्वत्ष्टाः       |        |
| सरेस्वती बृहद्दिवोत राका देशस्यन्तीर्वरिवस्यन्तु शुभाः         | 12     |
| प्र सू मृहे सुशरणायं मेधां गिरं भरे नव्यसीं जायमानाम्          |        |
| य अहिना दुहितुर्वक्षणासु रूपा मिनानो अकृणोदिदं नीः             | 13     |
| प्र सुष्टुतिः स्त्नयेन्तं रुवन्तीम्ळस्पतिं जरितर्नूनमेश्याः    |        |
| यो अब्दिमाँ उदिन्माँ इयेर्ति प्र विद्युता रोदेसी उक्षमीणः      | 14     |
| एष स्तोमो मार्रतं शर्धो अच्छी रुद्रस्य सूनूँयुीवन्यूँरुदेश्याः |        |
| कामो राये हेवते मा स्वस्त्युपे स्तुहु पृषेदश्वाँ अयासीः        | 15     |
| प्रैष स्तोमः पृथिवीमन्तरिक्षं वनस्पतीरोषधी राये अश्याः         |        |
| देवोदेवः सुहवो भूतु मह्यं मा नो माता पृथिवी दुर्मतौ धात्       | 16     |
| उरौ देवा अनिबाधे स्योम                                         | 17     |
| सम्श्विनोरवेसा नूतेनेन मयोभुवा सुप्रणीती गमेम                  |        |
| आ नो रुयिं वेहतुमोत वीराना विश्वन्यमृता सौर्भगानि              |        |
| 11 11 711 167 111 7111 11 11 1 1 571 (11 1 111 1               | 18     |

ऋषिः भौमः अत्रिः छन्दः त्रिष्टुप् 1-15,17, एकपदा विराट् 16 देवता विश्वे देवाः आ धेनवः पर्यसा तूर्ण्यर्था अमर्धन्तीरुपं नो यन्तु मध्वा मुहो राये बृहतीः सप्त विप्रो मयोभुवो जरिता जोहवीति  $\parallel \mathbf{1} \parallel$ आ सुष्टुती नर्मसा वर्त्यध्यै द्यावा वार्जाय पृथिवी अमृष्टे पिता माता मधुवचाः सुहस्ता भरेभरे नो यशसावविष्टाम् || 2 || अध्वर्यवश्चकृवांसो मधूनि प्र वायवे भरत चार्र शुक्रम् होतेव नः प्रथमः पाह्यस्य देव मध्वो रिरमा ते मदीय || 3 || दश् क्षिपो युञ्जते बाहू अद्विं सोमेस्य या शिमृतारी सुहस्ती मध्वो रसं सुगर्भस्तिर्गिरिष्ठां चिनश्चदहुदुहे शुक्रम्ंशुः | 4 | असावि ते जुजुषाणाय सोमः क्रत्वे दक्षीय बृह्ते मदीय हरी रथे सुधुरा योगे अर्वागिन्द्रे प्रिया कृणुहि हूयमीनः | 5 | आ नो महीम्रमितिं सुजोषा ग्नां देवीं नर्मसा रातहेव्याम् मधोर्मदीय बृह्तीमृत्ज्ञामाग्ने वह पृथिभिर्देवयानैः | 6 | अञ्जन्ति यं प्रथयन्तो न विप्रा वपावन्तं नाग्निना तपन्तः पितुर्न पुत्र उपस्रि प्रेष्ट आ घर्मो अग्निमृतयेत्रसादि | 7 | अच्छा मही बृंहती शंतमा गीर्दूतो न गन्त्विश्वना हुवध्यै म्योभुवा सुरथा यातमुर्वाग्गुन्तं निधिं धुरमाणिर्न नाभिम् | 8 | प्र तव्यंसो नर्मउक्तिं तुरस्याहं पूष्ण उत वायोरंदिक्षि या राधसा चोदितारा मतीनां या वार्जस्य द्रविणोदा उत त्मन् || 9 || आ नामीभर्म्रुरतो विश्व विश्वाना रूपेभिर्जातवेदो हुवानः युज्ञं गिरो जरितुः सुष्टुतिं च विश्वे गन्त मरुतो विश्वे ऊती | 10 || आ नो दिवो बृंहतः पर्वतादा सरस्वती यज्ता गेन्तु यज्ञम् हवं देवी जुजुषाणा घृताची श्रग्मां नो वाचमुश्ती शृणोतु | 11 | आ वेधसं नीलेपृष्ठं बृहन्तं बृहस्पतिं सदेने सादयध्वम् सादद्योनिं दम् आ दीदिवांसं हिरण्यवर्णमरुषं सपेम | 12 | आ धर्णसिर्बृहिद्वो रराणो विश्वेभिर्गन्त्वोमेभिर्हुवानः ग्ना वसन् ओषधीरमृधस्त्रिधातुशृङ्गो वृष्भो वयोधाः | 13 || मातुष्पदे परमे शुक्र आयोर्विपन्यवी रास्पिरासी अग्मन् सुशेव्यं नर्मसा रातहेव्याः शिशुं मृजन्त्यायवो न वासे | 14 | बृहद्वयो बृह्ते तुभ्यमग्ने धियाजुरो मिथुनासः सचन्त

|      | देवोदेवः सुहवो भृ      | तु मह्यं मा नो माता पृथिवी दुर्मतौ धात्         | 15                 |
|------|------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|
|      | उरौ देवा अनिबाध        | रयाम                                            | 16                 |
|      | सम्श्विनोरवेसा नू      | तेनेन मयोभुवा सुप्रणीती गमेम                    | 1                  |
|      | आ नो रुपिं वेहत्य      | नोत वीराना विश्वान्यमृता सोर्भगानि              | 17                 |
| (15) |                        | 44                                              | (म.5, अनु.3)       |
| ऋषिः | अवत्सारः काश्यपः       | छन्दः जगती 1-13, त्रिष्टुप् 14-15               | देवता विश्वे देवाः |
|      | तं प्रत्नथा पूर्वथा वि | त्रुश्वथेमथा ज्येष्ठतांतिं बर्हिषदं स्वर्विदेम् |                    |
|      |                        | <br>इसे गिराशं जर्यन्तमन यास वर्धसे             | 1                  |

प्रतिचिनि वृजने दहिसे गिराशु जयन्तमनु यासु वर्धस  $\parallel 1 \parallel$ श्रिये सुदृशीरुपेरस्य याः स्वर्विरोचेमानः कुकुभीमचोदते सुगोपा असि न दभीय सुक्रतो पुरो मायाभिर्ऋत आसि नाम ते | 2 | अत्यं हुविः संचते सञ्च धातु चारिष्टगातुः स होता सहोभिरः प्रसम्नीणो अनु बहिंवृषा शिशुर्मध्ये युवाजरी विस्नुही हितः | 3 | प्र वं एते सुयुजाे यामित्रृष्टये नीचीर्मुष्मै युम्यं ऋतावृधः सुयन्तुभिः सर्वशासैरभीशुभिः क्रिविनामीन प्रवणे मुषायति || 4 || संजभुराणस्तरुभिः सुतेगृभं वयाकिनं चित्तर्गर्भासु सुस्वर्रः धारवाकेष्वृज्गाथ शोभसे वधीस्व पत्नीर्भि जीवो अध्वरे | 5 | याहगेव दर्दशे ताहगुच्यते सं छायया दिधरे सिध्रयाप्स्वा म्हीम्रमभ्यंमुरुषामुरु ज्रयो बृहत्सुवीर्मनंपच्युतं सर्हः | 6 | वेत्यग्रुर्जिनवान्वा अति स्पृधीः समर्यता मनसा सूयीः कविः घ्रंसं रक्षेन्तं परि विश्वतो गर्यम्स्माकं शर्म वनवृत्स्वावेसुः | 7 | ज्यायांसम्स्य युतुनस्य केतुने ऋषिस्वरं चेरित यासु नाम ते यादृशमुन्धायि तमेपुस्ययो विदुद्य उ स्वयं वहते यो अरं करत् | 8 | समुद्रमसामवे तस्थे अग्रिमा न रिष्यति सर्वनं यस्मिन्नायेता अत्रा न हार्दि क्रवणस्य रेजते यत्री मृतिर्विद्यते पूत्बन्धनी || 9 || सिंह क्षुत्रस्य मनुसस्य चित्तिभिरेवावुदस्य यजुतस्य सध्रीः अवृत्सारस्ये स्पृणवाम् रण्वेभिः शविष्ठं वाजं विदुषां चिदर्ध्यम् | 10 || श्येन आसामदितिः कुक्ष्योर्च मदौ विश्ववरिस्य यज्तस्य मायिनीः सम्न्यमेन्यमर्थयन्त्येतेवे विदुर्विषाणं परिपान्मन्ति ते | 11 | सदापृणो येज्तो वि द्विषो वधीद्वाहुवृक्तः श्रुत्वित्तर्यो वः सची उभा स वरा प्रत्येति भाति च यदीं गुणं भर्जते सुप्रयाविभिः | 12 | सुतंभरो यजमानस्य सत्पितिविश्वासामूधः स धियामुदर्ज्ञनः भरेद्धेनू रसिविच्छिश्रिये पयोऽनुब्रुवाणो अध्येति न स्वपन् | 13 |

| यो जागार तमृर्चः कामयन्ते यो जागार तमु सामानि यन्ति                           | 1                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| यो जागार् तम्यं सोमे आह् तवाहमस्मि सुख्ये न्योकाः                             | 14                      |
| अग्निर्जागार् तमृचेः कामयन्तेऽग्निर्जागार् तमु सामनि यन्ति                    | 1                       |
| अग्निर्जागार तम्यं सोमे आह् तवाहमस्मि सुख्ये न्योकाः                          | 15                      |
| (11) 45                                                                       | (म.5, अनु.4)            |
| ऋषिः सदापृणः आत्रेयः छन्दः त्रिष्टुप् 1-8, पुरस्ताज्योतिः 9, त्रिष्टुपु 10-11 | देवता विश्वे देवाः      |
| विदा दिवो विष्यन्नद्रिमुक्थैरायत्या उषसो अर्चिनो गुः                          | l                       |
| अपवृत व्रजिनीरुत्स्वर्गाद्वि दुरो मानुषीर्देव आवः                             | 1                       |
| वि सूर्यों अमितं न श्रियं सादोर्वाद्गवां माता जीनती गीत्                      | 1                       |
| धन्वर्णसो नुद्यर्रः खादो'अर्णाः स्थूणेव सुमिता दंहत् द्यौः                    | 2                       |
| अस्मा उक्थाय पर्वतस्य गर्भो महीनां जनुषे पूर्व्याय                            | 1                       |
| वि पर्वतो जिहीत् सार्धत् द्यौराविवसिन्तो दसयन्त् भूमे                         | 3                       |
| सूक्तेभिर्वो वचोभिर्देवर्जुष्टैरिन्द्रा न्वर्ध्यी अवसे हुवध्यी                | l                       |
| उक्थेभिर्हि ष्मा कवर्यः सुयुज्ञा आविवासन्तो मुरुतो यजन्ति                     | 4                       |
| एतो न्वरंद्य सुध्यो३ं भवीम् प्र दुच्छुनौ मिनवाम्। वरीयः                       | l                       |
| आरे द्वेषांसि सनुतर्देधामार्याम् प्राञ्चो यर्जमान्मच्छे                       | 5                       |
| एता धियं कृणवीमा सखायोऽप या माताँ ऋणुत व्रजं गोः                              | l                       |
| यया मर्नुर्विशिशिप्रं जिगाय ययो वृणिग्वङ्करापा पुरीषम्                        | 6                       |
| अनूनोदत्र हस्तयतो अद्विरार्चन्येन दर्श मासो नवेग्वाः                          | l                       |
| ऋतं यती सरमा गा अविन्दद्विश्वनि सत्याङ्गिराश्चकार                             | 7                       |
| विश्वे अस्या व्युषि माहिनायाः सं यद्गोभिरङ्गिरसो नवेन्त                       | 1                       |
| उत्से आसां पर्मे सुधस्थे ऋतस्ये पृथा सुरमा विदुद्गाः                          | 8                       |
| आ सूर्यो यातु सप्ताश्वः क्षेत्रं यदस्योर्विया दीर्घयाथे                       |                         |
| रुघुः श्येनः पेतयुदन्धो अच्छा युवा कविदीदयुद्गोषु गच्छेन्                     | 9                       |
| आ सूर्यो अरुहच्छुक्रमणींऽयुक्त यद्धरितौ वीतपृष्ठाः                            |                         |
| उद्गा न नार्वमनयन्तु धीरा आशृण्वतीरापो अर्वागीतष्ठन्                          | 10                      |
| धियं वो अप्सु देधिषे स्वर्षां ययातर्ने मासो नवेग्वाः                          |                         |
| अया धिया स्योम देवगोपा अया धिया तुतुर्यामात्यंहः                              | 11                      |
| (8) 46                                                                        | (म.5, अनु.4)            |
| ऋषिः प्रतिक्षत्रः आत्रेयः छन्दः जगती 1,3-7, त्रिष्टुप् 2,8 देवता विश्वे       | देवाः 1-6, देवपत्यः 7-8 |
| हयो न विद्वाँ अयुजि स्वयं धुरि तां वेहामि प्रतरणीमवस्युवेम                    | Ĺ                       |
| नास्या वश्मि विमुचं नावृतं पुनर्विद्वान्पथः पुरएत ऋजु नेषिति                  | T    1                  |
| अग्र इन्द्र वर्रुण मित्र देवाः शर्धः प्र यन्तु मारुतोत विष्णो                 | 1                       |

| उुभा नासेत्या रुद्रो अधु ग्नाः पूषा भगुः सरेस्वती जुषन्त           | 2 |      |
|--------------------------------------------------------------------|---|------|
| इन्द्राग्नी मित्रावरुणादितिं स्वः पृथिवीं द्यां मुरुतः पर्वताँ अपः |   |      |
| हुवे विष्णुं पूषणुं ब्रह्मणुस्पतिं भुगं नु शंसं सिवृतारमूतये       | 3 |      |
|                                                                    |   |      |
| उत ऋभवं उत राये नों अश्विनोत त्वष्टोत विभ्वानुं मंसते              | 4 |      |
| उत त्यन्नो मार्रुतं शर्ध आ गेमिद्दविक्ष्यं येजुतं बुर्हिरासदे      |   | 1    |
| बृहस्पितः शर्मं पूषोत नो यमद्वरूथ्यं १ वर्रुणो मित्रो अर्युमा      | 5 | $\ $ |
| उत त्ये नुः पर्वतासः सुशुस्तयः सुद्गीतयो नुद्यर्थस्त्रामेणे भुवन्  |   |      |
| भगों विभक्ता शवसावसा गेमदुरुव्यचा अदितिः श्रोतु मे हर्वम्          | 6 |      |
| देवानां पत्नीरुशतीरेवन्तु नुः प्रावेन्तु नस्तुजये वार्जसातये       |   |      |
| याः पार्थिवासो या अपामिप व्रते ता नो देवीः सुहवाः शर्म यच्छत       | 7 |      |
| उत ग्ना व्यन्तु देवपेत्नीरिन्द्राण्यर्ंग्नाय्यश्विनी राट्          |   | 1    |
| आ रोदेसी वरुणानी शृणोतु व्यन्तुं देवीर्य ऋतुर्जनीनाम्              | 8 |      |
| । इति चतुर्थाष्टके द्वितीयोऽध्यायः समाप्तः ।                       |   |      |

(तृतीयोऽध्यायः ॥ वर्गाः 1-31)

| <u>(7)</u> |                                       | 47                                                                             | (म.5, अनु.4)       |
|------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| ऋषिः       | प्रतिरथः आत्रेयः                      | छन्दः त्रिष्टुप्                                                               | देवता विश्वे देवाः |
|            | प्रयुञ्जती दिव एति ब्र                | वुवाणा मही माता दुहितुर्बोधयन्ती                                               | 1                  |
|            | आविवासन्ती युवृति                     | र्मनीषा पितृभ्य आ सदेने जोहुंवाना                                              | 1                  |
|            | अजि्रासुस्तदेपु ईयेम                  | गाना आतस्थिवांसों अमृतस्य नाभिम्                                               | 1                  |
|            | अनुन्तासं उरवो विः                    | श्वतः सीं परि द्यावीपृथिवी यन्ति पन्थाः                                        | 2                  |
|            | उक्षा संमुद्रो अंरुषः                 | सुंपुर्णः पूर्वस्य योनिं पितुरा विवेश                                          | 1                  |
|            | मध्ये दिवो निहितः ।                   | पृश्चिरश्मा वि चेक्रमे रजेसस्पात्यन्तौ                                         | 3                  |
|            | चत्वार ईं बिभ्रति क्षे                | मयन्तो दश् गर्भं चुरसे धापयन्ते                                                | 1                  |
|            | त्रिधातेवः परमा अस                    | य गावो दिवश्चरन्ति परि सद्यो अन्तान्                                           | 4                  |
|            | •                                     | ास्रश्चरेन्ति यन्नद्येस्तस्थुरापः                                              | 1                  |
|            | <del>-</del>                          | रुन्ये इहेहे जाते युम्या३ं सर्बन्धू                                            | 5                  |
|            | वि तेन्वते धियो अर                    | म्मा अपांसि वस्त्री पुत्राये मातरो वयन्ति                                      |                    |
|            | उपप्रक्षे वृषेणो मोदेम                | गाना दिवस्पथा वध्वो यन्त्यच्छे                                                 | 6                  |
|            | •                                     | नदेग्ने शं योरस्मभ्यमिदमस्तु शस्तम्                                            | 1                  |
|            | अशोमिंह गाधमुत प्र                    | तिष्ठां नमों दिवे बृहते सार्दनाय                                               | 7                  |
| (5)        |                                       | 48                                                                             | (म.5, अनु.4)       |
| ऋषिः       | प्रतिभानुः आत्रेयः                    | छन्दः जगती                                                                     | देवता विश्वे देवाः |
|            |                                       | नामहे स्वक्षेत्राय स्वयंशसे मुहे वयम्                                          | 1                  |
|            |                                       | दुभ्र आँ अपो वृंणाना वित्नोति मायिनी                                           | 1                  |
|            |                                       | रविक्षणं समान्या वृतया विश्वमा रर्जः                                           | 1                  |
|            |                                       | भपेजिते प्र पूर्वाभिस्तिरते देव्युर्जनीः                                       | 2                  |
|            |                                       | कुभिर्वरिष्ठं वज्रमा जिघर्ति मायिनि                                            |                    |
|            |                                       | त्स्वे दमें संवर्तयन्तो वि च वर्तयुत्रही                                       | 3                  |
|            |                                       | रेव प्रत्यनीकमख्यं भुजे अस्य वर्षसः                                            |                    |
|            | <del>-</del>                          | मेव क्षयं रत्नं दर्धाति भरेहूतये विशे<br>इ ऋञ्जते चारु वसीनो वरुणो यतेन्नुरिम् | 4                  |
|            |                                       | ग्रह्मात् यारु यसाना यरुणा यसानारम्<br>चर्ता वृयं यतो भर्गः सविता दाति वार्यम् | 5                  |
|            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 7                                                                              |                    |

| (3)                                                                            |                                               | 17                                                | (म.५, अनु.४)           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|
| ऋषिः प्र                                                                       | र्गतप्रभः आत्रेयः                             | छन्दः त्रिष्टुप्                                  | देवता विश्वे देवाः     |
|                                                                                | देवं वो अद्य संवितारमेषे                      | भगं च रत्नं विभजन्तमायोः                          | 1                      |
| आ वां नरा पुरुभुजा ववृत्यां द्विवेदिवे चिदिश्वना सर्खीयन् ॥                    |                                               |                                                   | 1                      |
| प्रति प्रयाण्मसुरस्य विद्वान्त्सूक्तेर्देवं सिवितारं दुवस्य                    |                                               |                                                   | 1                      |
|                                                                                | उपे ब्रुवीत् नर्मसा विजान                     | _<br>ाञ्च्येष्ठं च रत्नं विभर्जन्तमायोः           | 2                      |
|                                                                                | अदुत्रया देयते वार्याणि पृ                    | षा भगो अदितिर्वस्त उस्रः                          | 1                      |
|                                                                                | इन्द्रो विष्णुर्वरुणो मित्रो उ                | अग्निरहोनि भुद्रा जनयन्त दुस्माः                  | 3                      |
|                                                                                | तन्नो अनुर्वा संविता वर्रू                    | थुं तित्सिन्धेव इषयेन्तो अनुं ग्मन्               | 1                      |
|                                                                                | उप् यद्वोचे <sup>।</sup> अध्वरस्य होत         | र्गा रायः स्योम् पर्तयो वाजेरलाः                  | 4                      |
|                                                                                | प्र ये वस्प्रिय ईवदा नमो                      | दुर्ये मित्रे वर्रणे सूक्तवीचः                    | 1                      |
|                                                                                | अ <u>व</u> ैत्वभ्वं <sup>।</sup> कृणुता वरीयो | दिवस्पृथिव्योरवसा मदेम                            | 5                      |
| (5)                                                                            |                                               | 50                                                | (म.5, अनु.4)           |
| ऋषिः र                                                                         |                                               | छन्दः अनुष्टुप् 1-4, पङ्किः 5                     | देवता विश्वे देवाः     |
| विश्वों <u>व</u>                                                               | देवस्य <u>नेतु</u> र्मतों वुरीत सुख्य         | । विश्वो <sup>भ</sup> राय ईषुध्यति द्युम्नं व     | र्वृणीत पुष्यसे ॥ 1 ॥  |
| ते तें दे                                                                      | त्र नेतुर्ये चेुमाँ अनुशसे                    | । ते <u>रा</u> या ते ह्या <u>३</u> ंपृचे सचेंर्मा |                        |
| अतो न आ नूनतिथीनतः पत्नीर्दशस्यत । आरे विश्वं पथेष्ठां द्विषो युयोतु यूयुविः   |                                               | योतु यूर्युविः ॥ 3 ॥                              |                        |
| यत्र विह्नरभिहितो दुद्रवद्द्रोण्यः पृशुः । नृमणा वीरपुस्त्योऽर्णा धीरेव सिनेता |                                               |                                                   | व सनिता ॥ 4 ॥          |
| एष ते व                                                                        | देव नेता रथुस्पतिः शं <u>र</u> यिः            | -<br>:                                            |                        |
| शं राये                                                                        | शं स्वस्तयं इषःस्तुतो मना                     | ामहे देवस्तुतो मनामहे                             | 5                      |
| (15)                                                                           |                                               | 51                                                | (म.5, अनु.4)           |
| ऋषिः र                                                                         | खस्त्यात्रेयः छन्दः गायः                      | त्री 1-4, उष्णिक् 5-10, जगती त्रिष्टुप् वा        | 11-13, अनुष्टुप् 14-15 |
| देवता विश्वे देवाः                                                             |                                               |                                                   |                        |
| अग्ने सुव                                                                      | तस्य पीतये विश्वैरूमेंभिरा                    | गीह । देवेभिर्हृव्यदत्तिये                        | 1                      |
| ऋतधीत                                                                          | ाय आ गेत् सत्येधर्माणो अ                      | <b>न</b> ध्वरम् । अग्नेः पिबत जिह्नया             | 2                      |
| विप्रेभिनि                                                                     | र्वप्र सन्त्य प्रातुर्याविभुरा गी             | हि । देवेभिः सोमेपीतये                            | 3                      |
| अ्यं सो                                                                        | मेश्चमू सुतोऽमेत्रे परि षिच्य                 | ाते । प्रिय इन्द्रीय वायवी                        | 4                      |
| वायवा                                                                          | याहि वीतये जुषाणो ह्व्यद                      | तिये । पिबा सुतस्यान्धसो अधि                      | भे प्रयः ॥ ५ ॥         |
| इन्द्रेश्च व                                                                   | प्रायवेषां सुतानां <sup>।</sup> पीतिमहिथः     | : । ताञ्जुषेथामरेपसाविभि प्र                      | य <del>ः</del> ॥ 6 ॥   |
| सुता इन                                                                        | द्रीय वायवे सोमसो दध्यी                       | शिरः । निम्नं न यन्ति सिन्धेवोऽ                   | भि प्रयः ॥ ७॥          |

| सुजूर्विश्वेभिर्देवेभिर्श्विभ्यामुषसा सुजूः । आ याह्यग्ने अत्रिवत्सुते रण                                                                                       | 8                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| सुजूर्मित्रावर्रुणाभ्यां सुजूः सोमेन् विष्णुना । आ योह्यग्ने अत्रिवत्सुते रेण                                                                                   | 9                            |
| सुजूरीदित्यैर्वसुभिः सुजूरिन्द्रीण वायुनी । आ योह्यग्ने अत्रिवत्सुते रेण                                                                                        | 10                           |
| स्वस्ति नो मिमीतामुश्विना भर्गः स्वस्ति देव्यदितिरनुर्वर्णः                                                                                                     |                              |
| स्वस्ति पूषा असुरो दधातु नः स्वस्ति द्यावीपृथिवी सुचेतुनी                                                                                                       | 11                           |
| स्वस्तये वायुमुपं ब्रवामहै सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः                                                                                                         | 1                            |
| बृहस्पतिं सर्वीगणं स्वस्तये स्वस्तये आदित्यासो भवन्तु नः                                                                                                        | 12                           |
| विश्वे देवा नो अद्या स्वस्तये वैश्वानुरो वसुरिग्नः स्वस्तये                                                                                                     | 1                            |
| देवा अवन्त्वृभवीः स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वंहेसः                                                                                                         | 13                           |
| स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पेथ्ये रेवति।स्वस्ति न् इन्द्रेश्चाग्निश्चे स्वस्ति नो अदिते कृ                                                                     | धि    14                     |
| स्वस्ति पन्थामनुं चरेम सूर्याचन्द्रमसाविव । पुनुर्ददुताघ्नेता जानुता सं गेमेमहि                                                                                 | 15                           |
|                                                                                                                                                                 | <b>ा.5</b> , अनु. <b>4</b> ) |
|                                                                                                                                                                 | वता मरुतः                    |
| प्र श्योवाश्व धृष्णुयाची मुरुद्धिर्ऋकीभः । ये अद्वोघमनुष्वधं श्रवो मदिन्ति युज्ञिया                                                                             |                              |
| ते हि स्थिरस्य शर्वसुः सर्खायुः सन्ति धृष्णुया। ते यामुन्ना धृषुद्विनुस्त्मनी पान्ति शश्                                                                        |                              |
| त हि स्थिरस्य रायसः संखायः साना वृष्णुया त यामुत्रा वृष्णुदमसमना पान्ति राय<br>ते स्पन्द्रासो नोक्षणोऽति ष्कन्दन्ति शर्वरी । मुरुतामधा मही दिवि क्षुमा च मन्महे |                              |
|                                                                                                                                                                 |                              |
| मुरुत्सु वो दधीमिह स्तोमं यज्ञं चे धृष्णुया । विश्वे ये मानुषा युगा पान्ति मर्त्यं रि                                                                           |                              |
| अर्हीन्तो ये सुदानेवो नरो असीमिशवसः । प्र यज्ञं यज्ञियेभ्यो दिवो अर्चा मरुद्ध                                                                                   | 1:    5                      |
| आ रुक्मैरा युधा नर्र ऋष्वा ऋष्टीरसृक्षत                                                                                                                         |                              |
| अन्वेनाँ अहं विद्युतों मुरुतो जझ्झतीरिव भानुर्रत् त्मना दिवः                                                                                                    | 6                            |
| ये वावृधन्त पार्थिवा य उरावन्तरिक्ष आ । वृजने वा नदीनां सुधस्थे वा मुहो दिः                                                                                     |                              |
| शर्धो मार्रुतमुच्छंस सत्यशेवसमृभ्वसम् । उत स्म ते शुभे नरः प्र स्पन्द्रा युजत् त्म                                                                              |                              |
| उत स्म ते पर्रुष्णयामूर्णां वसत शुन्ध्यवः । उत पुव्या रथानामिद्रं भिन्दुन्त्योजसा                                                                               | 9                            |
| आपेथयो विपेथयोऽन्तरपथा अनुपथाः । एतेभिर्मह्यं नामेभिर्यज्ञं विष्टार औहते                                                                                        | 10                           |
| अधा नरो न्योहितेऽधी नियुत्ते ओहते । अधा पारविता इति चित्रा रूपाणि दश्यी                                                                                         | 11                           |
| छन्दःस्तुर्भः कुभन्यव उत्समा कोरिणो नृतुः ।                                                                                                                     |                              |
| ते में के चिन्न तायव ऊर्मा आसन्दृशि त्विषे                                                                                                                      | 12                           |
| य ऋष्वा ऋष्टिविद्युतः कुवयः सन्ति वेधसः। तमृषे मार्रुतं गुणं नेमस्या रुमयो गिरा                                                                                 | 13                           |
| अच्छे ऋषे मारुतं गुणं दाना मित्रं न योषणा ।                                                                                                                     |                              |
| दिवो वो धृष्णव ओर्जसा स्तुता धीभिरिषण्यत                                                                                                                        | 14                           |
| नू मेन्वान एषां देवाँ अच्छा न वक्षणा । दाना सचेत सूरिभिर्यामेश्रुतेभिर्ञिभिः                                                                                    | 15                           |
| प्र ये में बन्ध्वेषे गां वोचेन्त सूरयः पृश्निं वोचन्त मातरम्                                                                                                    |                              |
|                                                                                                                                                                 |                              |

| ऋषिः श्यावाश्वः आत्रेयः छन्दः ककुप् 1,5,10-11,15, बृहती 2, अनुष्टुप् 3, पुरउ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1   <br>   2   <br>   3   <br>   4   <br>   5                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| यमुनीयामिध श्रुतमुद्राधो गव्यं मृजे नि राधो अश्व्यं मृजे  (16) 53 (म.5  ऋषिः श्यावाश्वः आत्रेयः छन्दः ककुप् 1,5,10-11,15, बृहती 2, अनुष्टुप् 3, पुरउ  सतोबृहती 6-7,9,13-14,16, गायत्री 8,12 देवत  को वेंद्र जानेमेषां को वा पुरा सुम्नेष्वास मुरुताम् । यद्यंयुज्रे किलास्यः  ऐतान्नथेषु तस्थुषः कः श्रुश्राव कथा ययुः।कस्मै सस्रः सुदासे अन्वापय इळाभिर्वृष्टयः सह  ते मे आहुर्य आययुरुप् द्युभिर्विभिर्मदे । नरो मर्या अरेपसे इमान्पश्यित्रति ष्टुहि  ये अञ्जिषु ये वाशीषु स्वभानवः स्रक्षु रुक्मेषु खादिषु । श्राया रथेषु धन्वसु  युष्माकं स्मा रथाँ अनु मुदे देधे मरुतो जीरदानवः । वृष्टी द्यावो यतीरिव  आ यं नरः सुदानेवो ददाशुषे दिवः कोश्मचुंच्यवः  वि पूर्जन्यं सृजन्ति रोदेसी अनु धन्वना यन्ति वृष्टयः | 5, अनु.4)<br>ष्णिक् 4,<br>ता मरुतः<br>   1   <br>   2   <br>   3   <br>   4   <br>   5 |
| (16) 53 (म.5 ऋषिः श्यावाश्वः आत्रेयः छन्दः ककुप् 1,5,10-11,15, बृहती 2, अनुष्टुप् 3, पुरव्र सतोबृहती 6-7,9,13-14,16, गायत्री 8,12 देवत को वेंद्र जानेमेषां को वा पुरा सुम्नेष्वास मुरुताम् । यद्युयुन्ने किलास्यः ऐतान्नथेषु तस्थुषः कः शुंश्राव कथा येयुः।कस्मै ससुः सुदासे अन्वापय इळाभिर्वृष्टयः सह ते मे आहुर्य आय्युरुप् द्युभिर्विभिर्मदे । नरो मर्या अरेपसे इमान्पश्यित्रिति ष्टुहि ये अञ्जिषु ये वाशीषु स्वभानवः स्रक्षु रुक्मेषु खादिषु । श्राया रथेषु धन्वसु युष्माकं स्मा रथाँ अनु मुदे देधे मरुतो जीरदानवः । वृष्टी द्यावो यतीरिव आ यं नर्रः सुदानेवो ददाशुषे दिवः कोश्मचुंच्यवः वि पूर्जन्यं सृजन्ति रोदेसी अनु धन्वना यन्ति वृष्टयः                                                               | 5, अनु.4)<br>ष्णिक् 4,<br>ता मरुतः<br>   1   <br>   2   <br>   3   <br>   4   <br>   5 |
| ऋषिः श्यावाश्वः आत्रेयः छन्दः ककुप् 1,5,10-11,15, बृहती 2, अनुष्टुप् 3, पुरउ<br>सतोबृहती 6-7,9,13-14,16, गायत्री 8,12 देवत<br>को वेद जानेमेषां को वो पुरा सुम्नेष्वांस मुरुतांम् । यद्युयुन्ने किलास्यः<br>ऐतान्नथेषु तस्थुषः कः शुंश्राव कथा येयुः।कस्मै सस्रः सुदासे अन्वापय इळाभिर्वृष्टयः सह<br>ते में आहुर्य आययुरुप् द्युभिर्विभिर्मदें । नरो मर्या अरेपसं इमान्पश्यन्निति ष्टुहि<br>ये अञ्जिषु ये वाशीषु स्वभानवः स्रक्षु रुक्मेषु खादिषु । श्राया रथेषु धन्वसु<br>युष्माकं स्मा रथाँ अनु मुदे देधे मरुतो जीरदानवः । वृष्टी द्यावो यतीरिव<br>आ यं नर्रः सुदानेवो ददाशुषे द्विवः कोश्मचुच्यवः<br>वि पूर्जन्यं सृजन्ति रोदसी अनु धन्वना यन्ति वृष्टयः                                                      | िष्णक् 4,<br>ता मरुतः<br>   1   <br>   2   <br>   3   <br>   4   <br>   5              |
| सतोबृहती 6-7,9,13-14,16, गायत्री 8,12 देवत<br>को वेंद्र जानेमेष्मं को वो पुरा सुम्नेष्वांस मुरुतांम् । यद्युयुज्रे किलास्येः<br>ऐतान्नथेषु तस्थुष्मः कः श्रुश्राव कथा येयुः।कस्मै सस्रः सुदास्रे अन्वापय इळाभिर्वृष्टयः सह<br>ते मे आहुर्य आययुरुष द्युभिर्विभिर्मदे । नरो मर्या अरेपसं इमान्पश्यित्रिति ष्टुहि<br>ये अज्ञिषु ये वाशीषु स्वभानवः स्रक्षु रुक्मेषु खादिषु । श्राया रथेषु धन्वसु<br>युष्माकं स्मा रथाँ अनु मुदे देधे मरुतो जीरदानवः । वृष्टी द्यावो यतीरिव<br>आ यं नर्रः सुदानेवो ददाशुषे दिवः कोश्मचुंच्यवुः<br>वि पूर्जन्यं सृजन्ति रोदेसी अनु धन्वना यन्ति वृष्टयः                                                                                                                             | 1   <br>   2   <br>   3   <br>   4   <br>   5                                          |
| को वेंद्र जानेमेषां को वो पुरा सुम्नेष्वीस मुरुतीम् । यद्युयुज्रे किलास्येः<br>ऐतान्नथेषु तस्थुषाः का श्रीश्राव कथा येयुः।कस्मै सस्राः सुदासे अन्वापय इळीभिर्वृष्टयाः सह<br>ते मे आहुर्य औययुरुप द्युभिर्विभिर्मदे । नरो मर्या अरेपसे इमान्पश्यन्निति ष्टुहि<br>ये अञ्जिषु ये वाशीषु स्वभानवाः स्रक्षु रुक्मेषु खादिषु । श्राया रथेषु धन्वेसु<br>युष्माकं स्मा रथाँ अनु मुदे देधे मरुतो जीरदानवाः । वृष्टी द्यावो यतीरिव<br>आ यं नर्रः सुदानेवो ददाशुषे दिवा कोश्मचुच्यवुः<br>वि पूर्जन्यं सृजन्ति रोदेसी अनु धन्वेना यन्ति वृष्टयः                                                                                                                                                                             | 1   <br>   2   <br>   3   <br>   4   <br>   5                                          |
| ऐतान्नथेषु त्स्थुषः कः श्रुश्राव कथा येयुः।कस्मै सस्रः सुदासे अन्वापय इळाभिर्वृष्टयः सह<br>ते मे आहुर्य आयुयुरुप् द्युभिर्विभिर्मरे । नरो मर्या अरेपसे इमान्पश्यन्निति ष्टुहि<br>ये अञ्जिषु ये वाशीषु स्वभानवः स्रक्षु रुक्मेषु खादिषु । श्राया रथेषु धन्वेसु<br>युष्माकं स्मा रथाँ अर्नु मुदे देधे मरुतो जीरदानवः । वृष्टी द्यावो यतीरिव<br>आ यं नर्रः सुदानेवो ददाशुषे दिवः कोश्मचुच्यवुः<br>वि पुर्जन्यं सृजन्ति रोदेसी अनु धन्वेना यन्ति वृष्टयः                                                                                                                                                                                                                                                            | 2   <br>   3   <br>   4   <br>   5                                                     |
| ते में आहुर्य आयुयुरुप द्यभिविभिर्मादें । नरो मर्यी अरेपसे इमान्पश्यिति हुिंहि<br>ये अञ्जिषु ये वाशीषु स्वभानवः स्रक्षु रुक्मेषु खादिषु । श्राया रथेषु धन्वसु<br>युष्माकं स्मा रथाँ अनु मुदे देधे मरुतो जीरदानवः । वृष्टी द्यावो यतीरिव<br>आ यं नर्रः सुदानेवो ददाशुषे दिवः कोश्मचुच्यवुः<br>वि पूर्जन्यं सृजन्ति रोदेसी अनु धन्वेना यन्ति वृष्टयः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3   <br>   4   <br>   5                                                                |
| ये अजिषु ये वाशीषु स्वभानवः स्रक्षु रुक्मेषु खादिषु । श्राया रथेषु धन्वसु<br>युष्माकं स्मा रथाँ अनु मुदे देधे मरुतो जीरदानवः । वृष्टी द्यावो यतीरिव<br>आ यं नर्रः सुदानेवो ददाशुषे दिवः कोशमचुच्यवुः<br>वे पुर्जन्यं सृजन्ति रोदेसी अनु धन्वना यन्ति वृष्टयः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   <br>   5                                                                           |
| युष्माकं स्मा रथाँ अनु मुदे देधे मरुतो जीरदानवः । वृष्टी द्यावो यतीरिव<br>आ यं नरेः सुदानेवो ददाशुषे द्विवः कोश्मचुच्यवुः<br>वे पुर्जन्यं सृजन्ति रोदेसी अनु धन्वना यन्ति वृष्टयः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                                                                                      |
| आ यं नरः सुदानेवो ददाशुषे दिवः कोशमचुच्यवुः<br>व पुर्जन्यं सृजन्ति रोदेसी अनु धन्वेना यन्ति वृष्टयः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                                                                      |
| वे पुर्जन्यं सृजन्ति रोदसी अनु धन्वना यन्ति वृष्टयः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | n - n                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                        |
| ।()५।गाः ।सन्वयः द्वा५सा रगः प्र सस्यवनया वया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6                                                                                      |
| - <u></u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7                                                                                      |
| भुत्रा अन्वाञ्चनायमा पिमायम् ।य यद्भानता दुन्यः<br>भा यति मरुतो दिव आन्तरिक्षादमादुत । मार्व स्थात परावर्तः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7                                                                                      |
| ग वो रसानितभा कुभा क्रुमुर्मा वृः सिन्धुर्नि रीरमत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8                                                                                      |
| ग वा र्सानतम्। कुम्। कुमुमा वः सिन्धुान रारमत्<br>ग वः परि ष्ठात्स्रयुः पुरोषिण्यस्मे इत्सुम्नमस्तु वः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>9</b>                                                                               |
| न वृः पार ठारसूरपुः पुरापण्यस्म इरसुन्नमस्तु वः<br>नं वृः शर्ध् रथीनां त्वेषं गुणं मार्रुतं नव्यसीनाम् । अनु प्र यन्ति वृष्टयः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                        |
| । यु. रायु रयाना रयुष गुण मारुत् मध्यसानाम् । अनु ब्र याना यृष्टयः<br>गर्धंशर्धं व एषां व्रातंत्रातं गुणंगेणं सुशुस्तिभिः । अनु क्रामेम धीतिभिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10                                                                                     |
| गवराव व एषा प्रातप्रात गुणगण सुरास्तामः । अनु फ्रामम बातामः<br>हस्मो अद्य सुजीताय रातहेव्याय प्र येयुः । एना यामेन मुरुतीः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11                                                                                     |
| हस्मा अंध सुजाताय रातहच्याय प्र ययुः । एना यामन मुरुतः<br>हिन तोकाय तनयाय धान्यं१ बीजुं वहिध्वे अक्षितम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12                                                                                     |
| नुस्मभ्यं तद्धेत्तन् यद्घ ईमेहे राधो विश्वायु सौभगम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13                                                                                     |
| नतीयाम निदस्तिरः स्वस्तिभिर्हित्वावद्यमरोतीः<br>की मं स्रोतम् जीतः भेषानं सम्मानं सर्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                        |
| ाष्ट्री शं योरापं उस्त्रि भेषुजं स्यामं मरुतः सुह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14                                                                                     |
| पुदेवः समहासति सुवीरो नरो मरुतः स मर्त्यः । यं त्रायध्वे स्याम् ते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15                                                                                     |
| तुहि भोजान्त्स्तुंवतो अस्य यामेनि रणनावो न यवसे ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 ~                                                                                    |
| पुर्वो इव सर्खोरनुं ह्वय गिरा गृंणीहि कामिन<br>(15)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5, अनु. <b>4</b> )                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ग मरुतः                                                                                |
| प्र शर्धाय मारुताय स्वभानव इमां वाचमनजा पर्वतच्युते ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                        |
| घर्मस्तुभे दिव आ पृष्टयज्वेने द्युम्नश्रवसे मिह नृम्णमेर्चत ॥ 1 ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                        |

| ऋषिः | श्यावाश्वः आत्रेयः छन्दः जगती 1-9, त्रिष्टुप् 10                                                                     | देवता मरुतः          |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| (10) | 55                                                                                                                   | (म. <b>5</b> , अनु.4 |
|      | इदं सु में मरुतो हर्यता वचो यस्य तरेम तरसा शृतं हिमाः                                                                | 15                   |
|      | तद्वी यामि द्रविणं सद्यऊतयो येना स्वर्धणं ततनाम नूँरिभ                                                               |                      |
|      | यूयमर्वन्तं भरताय वाजं यूयं धेत्थ राजनं श्रुष्टिमन्तम्                                                               | 14                   |
|      | यूयं र्यिं मेरुतः स्पार्हवीरं यूयमृषिमवथ् सामीवप्रम्                                                                 |                      |
|      | न यो युच्छिति तिष्यो्रे यथा दिवो्रेस्मे रारन्त मरुतः सहस्रिणम्                                                       | 13                   |
|      | युष्मादेत्तस्य मरुतो विचेतसो रायः स्योम रथ्यो३ वर्यस्वतः                                                             |                      |
|      | समेच्यन्त वृजनातित्विषन्त् यत्स्वरेन्ति घोषं वितंतमृतायवीः                                                           | 12                   |
|      | तं नाकमुर्यो अगृभीतशोचिषुं रुशुत्पिप्पलं मरुतो वि धूनुथ                                                              |                      |
|      | अग्निभ्राजसो विद्युतो गर्भस्त्योः शिप्राः शीर्षसु वितंता हिर्ण्ययीः                                                  | 11                   |
|      | अंसेषु व ऋष्टर्यः पृत्सु खादयो वक्षेःसु रुक्मा मेरुतो रथे शुभेः                                                      |                      |
|      | न वोऽश्वाः श्रथयुन्ताह् सिस्रीतः सुद्यो अस्याध्वीनः पारमेश्रुथ                                                       | 10                   |
|      | यन्मरुतः सभरसः स्वर्णरः सूर्य उदिते मदेथा दिवो नरः                                                                   | "                    |
|      | प्रवत्वेतीः पृथ्यो अन्तरिक्ष्याः प्रवत्वेन्तः पर्वता जीरदोनवः                                                        | 9                    |
|      | प्रवत्वेतीयं पृथिवी मुरुद्धाः प्रवत्वेती द्यौर्भविति प्रयद्धाः                                                       |                      |
|      | पिन्वन्त्युत्स्ं यदिनास्रो अस्वर्न्व्युन्दन्ति पृथिवीं मध्वो अन्धसा                                                  | 8                    |
|      | नियुत्वन्तो ग्रामुजितो यथा नरौऽर्यमणो न मुरुतः कवन्धिनः                                                              |                      |
|      | नास्य राय उप दस्यन्ति नोतय ऋषि वा यं राजनि वा सुषूदथ                                                                 | 7                    |
|      | न स जीयते मरुतो न हन्यते न स्रेधित न व्यथते न रिष्यति                                                                | <b>0</b>   <br>      |
|      | अर्ध स्मा नो अरमेतिं सजोषस्श्चर्श्वरिव यन्तमनुं नेषथा सुगम्                                                          | 6                    |
|      | अभ्रांजि शर्धों मरुतो यदेर्णुसं मोषेथा वृक्षं केपुनेव वेधसः                                                          | 5                    |
|      | तद्वीर्यं वो मरुतो महित्वृनं द्वीर्घं तेतान् सूर्यो न योजेनम्<br>एता न यामे अगृभीतशोचिषोऽनेश्वदां यत्र्ययोतना गिरिम् | 5                    |
|      | वि यदज्राँ अर्जिथ नार्व ईं यथा वि दुर्गाणि मरुतो नार्ह रिष्यथ                                                        | 4                    |
|      | व्यर्ष्क्तूनुद्रा व्यहानि शिक्कसो व्यर्ष्न्तिरिक्षं वि रजांसि धूतयः                                                  |                      |
|      | अब्दया चिन्मुहुरा ह्रांदुनीवृतः स्तुनयंदमा रभुसा उदोजसः                                                              | 3                    |
|      | विद्युन्मेहस्रो नर्रो अश्मेदिद्यवो वातेत्विषो म्रुरुतः                                                               | )<br>                |
|      | सं विद्युता दर्धति वाशित त्रितः स्वरन्त्यापोऽवना परिज्रयः                                                            | 2                    |
|      |                                                                                                                      |                      |

प्रयज्यवो मुरुतो भ्राजेदृष्टयो बृहद्वयो दिधरे रुक्मवेक्षसः ईयन्ते अश्वैः सुयमेभिराशुभिः शुभं यातामनु रथा अवृत्सत **| 1 |** 

| स्वयं देधिध्वे तिवेषीं यथा विद बृहन्मेहान्त उर्विया वि राजिथ    | 1            |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| उतान्तरिक्षं मिमरे व्योजेसा शुभं यातामनु रथो अवृत्सत            | 2            |
| साकं जाताः सुभ्वेः साकमुक्षिताः श्रिये चिदा प्रेतरं वीवृधुर्नरः | l            |
| विरोकिणः सूर्यस्येव रश्मयः शुभं यातामनु रथा अवृत्सत             | 3            |
| आभूषेण्यं वो मरुतो महित्वनं दिद्दक्षेण्यं सूर्यस्येव चक्षणम्    | 1            |
| उतो अस्माँ अमृतत्वे देधातन् शुभं यातामनु रथा अवृत्सत            | 4            |
| उदीरयथा मरुतः समुद्रतो यूयं वृष्टिं वेर्षयथा पुरीषिणः           | 1            |
| न वो दस्रा उप दस्यन्ति धेनवः शुभं यातामनु रथा अवृत्सत           | 5            |
| यदश्वन्धूर्षु पृषेतीरयुग्ध्वं हिर्ण्ययान्प्रत्यत्काँ अमुग्ध्वम् | l            |
| विश्वा इत्स्पृधो मरुतो व्यस्यथ शुभं यातामनु रथा अवृत्सत         | 6            |
| न पर्वता न नुद्यो वरन्त वो यत्राचिध्वं मरुतो गच्छथेदु तत्       | 1            |
| उत द्यावापृथिवी योथना परि शुभं यातामनु रथा अवृत्सत              | 7            |
| यत्पूर्व्यं मरुतो यञ्च नूतेनं यदुद्यते वसवो यञ्च शुस्यते        | 1            |
| विश्वेस्य तस्ये भवथा नवेदसुः शुभं यातामनु रथा अवृत्सत           | 8            |
| मृळते नो मरुतो मा विधिष्टनास्मभ्यं शर्मी बहुलं वि येन्तन        | l            |
| अधि स्त्रोत्रस्ये सुख्यस्ये गातन् शुभं यातामनु रथा अवृत्सत      | 9            |
| यूयम्स्मान्नेयत् वस्यो अच्छा निरंहृतिभ्यो मरुतो गृणानाः         | 1            |
| जुषध्वं नो ह्व्यदर्ति यजत्रा वयं स्याम् पत्रयो रयीणाम्          | 10           |
| (9) 56                                                          | (म.5, अनु.4) |
| ऋषिः श्यावाश्वः आत्रेयः छन्दः बृहती 1-2,4-6,8-9, सतोबृहती 3,7   | देवता मरुतः  |
| अग्ने शर्धन्तुमा गुणं पुष्टं रुक्मेभिरुञ्जिभिः                  |              |
|                                                                 | ,<br>11 a 11 |

विशो अद्य मुरुतामव ह्वये दिवश्चिद्रोचनादिध  $\parallel \mathbf{1} \parallel$ यथा चिन्मन्यसे हृदा तिदन्मे जग्मुराशसीः ये ते नेदिष्टं हर्वनान्यागम्नतान्वर्ध भीमसंदशः || 2 || मीळहुष्मतीव पृथिवी परहिता मर्दन्त्येत्यस्मदा ऋक्षो न वो मरुतः शिमीवाँ अमो दुध्रो गौरिव भीम्युः | 3 | नि ये रिणन्त्योजसा वृथा गावो न दुर्धुरः अश्मनिं चित्स्वर्यं पवीतं गिरिं प्र च्यावयन्ति यामीभः || 4 || उत्तिष्ठ नूनमेषां स्तोमैः समुक्षितानाम् मुरुतां पुरुतम्मपूर्व्यं गवां सर्गमिव ह्वये | 5 | युङ्ग्ध्वं ह्यर्रुषी रथे युङ्ग्ध्वं रथेषु रोहितीः युङ्ग्ध्वं हरी अजिरा धुरि वोळ्हेवे वहिष्ठा धुरि वोळ्हेवे | 6 | \_ उत स्य वाज्येरुषस्तुविष्वणिरिह स्म धायि दर्शतः

**(9)** 

| मा वो यामेषु मरुतश्चिरं केर्त्प्र तं रथेषु चोदत                                                | 7                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| रथं नु मार्रुतं वयं श्रेवस्युमा हुेवामहे<br>आ यस्मिन्तस्थौ सुरणीनि बिभ्रेती सची मुरुत्सु रोदसी | 8                           |
| तं वृः शर्धं रथे्शुभं त्वेषं पेनस्युमा हुवे                                                    | 1                           |
| यस्मिन्त्सुजीता सुभगी महीयते सर्ची मुरुत्सु मीळ्हुषी<br>(8) 57                                 | 9   <br>(T.5. 3T.5)         |
| ऋषिः श्यावाश्वः आत्रेयः छन्दः जगती 1-6, त्रिष्टुप् 7-8                                         | (म.5, अनु.5)<br>देवता मरुतः |
|                                                                                                |                             |
| आ रुद्रास् इन्द्रवन्तः सुजोषसो हिरण्यरथाः सुविताये गन                                          |                             |
| इयं वो अस्मत्प्रति हर्यते मृतिस्तृष्णजे न दिव उत्सी उद्                                        |                             |
| वाशीमन्त ऋष्ट्रिमन्तो मनीषिणीः सुधन्वीन इषुमन्तो निष्रि                                        |                             |
| स्वश्वाः स्थ सुरथाः पृश्निमातरः स्वायुधा मेरुतो याथनाः                                         | गुभम् ॥ 2 ॥                 |
| धूनुथ द्यां पर्वतान्दाशुषे वसु नि वो वनौ जिहते यामेनो ी                                        |                             |
| क्रोपयेथ पृथिवीं पृश्चिमातरः शुभे यदुग्राः पृषतीरयुग्ध्वम्                                     | 3                           |
| वातित्वषो मुरुतो वृषीनिर्णिजो यमाईव सुसदृशः सुपेशसः                                            |                             |
| पिशङ्गाश्वा अरुणाश्वा अरेपसः प्रत्वेक्षसो महिना द्यौरिवो                                       | रवः ॥ ४ ॥                   |
| पुरुद्रप्सा अञ्जिमन्तः सुदानवस्त्वेषसंदशो अनवभराधसः                                            |                             |
| सुजातासौ जनुषा रुक्मविक्षसो दिवो अर्का अमृतं नाम १                                             |                             |
| ऋष्टयों वो मरुतो अंसयोरिध सह ओजो बाह्वोर्वो बलं वि                                             | *                           |
| नृम्णा शोर्षस्वायुधा रथेषु वो विश्वा वः श्रीरधि तनूषु पि                                       | पिशे ॥ 6 ॥                  |
| गोम्दश्वविद्रथेवत्सुवीरं चन्द्रवद्राधी मरुतो ददा नः                                            | 1                           |
| प्रशस्ति नः कुणुत रुद्रियासो भक्षीय वोऽवसो दैव्यस्य                                            | 7                           |
| हुये नरो मरुतो मृळता नुस्तुवीमघासो अमृता ऋतज्ञाः                                               | 1                           |
| सत्येश्रुतः कर्वयो युर्वानो बृहद्गिरयो बृहदुक्षमीणाः                                           | 8                           |
| (8) 58                                                                                         | (म.5, अनु.5)                |
| ऋषिः श्यावाश्वः आत्रेयः छन्दः त्रिष्टुप्                                                       | देवता मरुतः                 |
| तमु नूनं तिविषीमन्तमेषां स्तुषे गुणं मारुतुं नव्यसीनाम्                                        | 1                           |
| य आश्वेश्वा अमेवद्वहेन्त उतेशिरे अमृतस्य स्वराजीः                                              | 1                           |
| त्वेषं गुणं तुवसं खादिहस्तं धुनिव्रतं मायिनं दातिवारम्                                         | 1                           |
| म्योभुवो ये अमिता महित्वा वन्दस्व विप्र तुविरार्धसो नृ                                         | न् ॥ 2 ॥                    |
| आ वो यन्तूदवाहासो अद्य वृष्टिं ये विश्वे मुरुतो जुनन्ति                                        |                             |
| अयं यो अग्निमीरुतः सिमिद्ध एतं जुषध्वं कवयो युवानः                                             | 3                           |
| यूयं राजीनुमिर्युं जनीय विभ्वतृष्टं जेनयथा यजत्राः                                             | 1                           |
| युष्मदेति मुष्टि्हा बाहुजूतो युष्मत्सदेश्वो मरुतः सुवीरः                                       | 4                           |
| _<br>अराङ्वेदचेरमा अहेव प्रप्र जायन्ते अकेवा महोभिः                                            | 1                           |
| पृश्नेः पुत्रा उपमासो रभिष्ठाः स्वयो मृत्या मुरुतः सं मिमि                                     | क्षुः ॥ ५ ॥                 |
| - =                                                                                            | -                           |

|        | यत्प्रायांसिष्टु पृषेतीभिरश्वैर्वीळुपुविभिर्मरुतो रथेभिः          |                     |
|--------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
|        | क्षोदेन्त् आपो रिण्ते वनान्यवोस्त्रियो वृष्भः क्रेन्दतु द्यौः     | 6                   |
|        | प्रिथिष्ट यामेन्पृथिवी चिदेषां भर्तेव गर्भं स्विमच्छवो धुः        | 1                   |
|        | <br>वातान्ह्यश्वन्धियाययुज्रे वर्षं स्वेदं चिक्ररे रुद्रियासः     | 7                   |
|        | हुये नरो मरुतो मृळतो नुस्तुवीमघासो अमृता ऋतज्ञाः                  | 1                   |
|        | सत्येश्रुतः कर्वयो युर्वानो बृहिद्गरयो बृहदुक्षमीणाः              | 8                   |
| (8)    | 59                                                                | (म.5, अनु.5)        |
| ऋषिः श | यावाश्वः आत्रेयः छन्दः जगती 1-7, त्रिष्टुप् 8                     | देवता मरुतः         |
|        | प्र वुः स्पर्ळकन्त्सुवितायं दावनेऽर्चां दिवे प्र पृथिव्या ऋतं भरे |                     |
|        | उक्षन्ते अश्वान्तरुषन्त आ रजोऽनु स्वं भानुं श्रेथयन्ते अर्णुवैः   | 1                   |
|        | अमदिषां भियसा भूमिरेजित नौर्न पूर्णा क्षेरित व्यथिर्यती           | 1                   |
|        | दूरेहशो ये चितर्यन्त एमीभरन्तर्महे विदशे येतिरे नरः               | 2                   |
|        | गैवामिव श्रियसे शृङ्गमुत्तमं सूर्यो न चक्षू रजसो विसर्जने         | 1                   |
|        | अत्योइव सुभ्वर्श्र्यारेवः स्थन् मर्योइव श्रियसे चेतथा नरः         | 3                   |
|        | को वो महान्ति महतामुर्दश्रवत्कस्काव्या मरुतः को ह पौंस्या         | ĺ                   |
|        | यूयं ह भूमिं किरणं न रेजिथ प्र यद्धरेध्वे सुवितायं दावने          | 4                   |
|        | अश्वीड्वेदेरुषासः सर्बन्धवः शूरीइव प्रयुधः प्रोत युयुधः           | 1                   |
|        | मर्याइव सुवृधो वावृधुर्नरः सूर्यस्य चक्षुः प्र मिनन्ति वृष्टिभिः  | 5                   |
|        | ते अज्येष्ठा अकिनिष्ठास उद्भिदोऽमध्यमासो महसा वि वविष्धुः         | 1                   |
|        | सुजातासौ जनुषा पृश्निमातरो दिवो मर्या आ नो अच्छी जिगातन           | 「 <b>   6</b>       |
|        | वयो न ये श्रेणीः पृप्तुरोजसान्तनिद्वो बृहतः सानुनस्परि            | 1                   |
|        | अश्वास एषामुभये यथा विदुः प्र पर्वतस्य नभ्नूँरेचुच्यवुः           | 7                   |
|        | मिमातु द्यौरदितिर्वीतये नः सं दानुचित्रा उषसो यतन्ताम्            | ĺ                   |
|        | आचुच्यवुर्दिव्यं कोशमेत ऋषे रुद्रस्य मुरुतो गृणानाः               | 8                   |
| (8)    | 60                                                                | (म.5, अनु.5)        |
| ऋषिः श | यावाश्वः आत्रेयः छन्दः त्रिष्टुप् 1-6, जगती 7-8 देवता             | मरुतः अग्नामरुतौ वा |
|        | ईळे अग्निं स्ववंसुं नमोभिरि्ह प्रसत्तो वि चयत्कृतं नीः            | Ĭ                   |
|        | रथैरिव प्र भेरे वाज्यद्भिः प्रदक्षिणिन्मुरुतां स्तोममृध्याम्      | 1                   |
|        | आ ये तस्थुः पृषेतीषु श्रुतासु सुखेषु रुद्रा मुरुतो रथेषु          | 1                   |
|        | वना चिदुग्रा जिहते नि वो भिया पृथिवी चिद्रेजते पर्वंतश्चित्       | 2                   |
|        | पर्वतिश्चिन्मिह वृद्धो बिभाय दिवश्चित्सानु रेजत स्वने वीः         | 1                   |
|        | यत्क्रीळेथ मरुत ऋष्ट्रिमन्तु आपेइव सुध्येञ्चो धवध्वे              | 3                   |
|        | वुराइवेद्रैवतासो हिरंण्यैरुभि स्वधाभिस्तुन्वः पिपिश्रे            | Ĭ                   |
|        | श्चिये श्रेयांसस्तुवसो रथेषु सुत्रा महांसि चक्रिरे तुनूषु         | 4                   |
|        |                                                                   |                     |

| अज्येष्ठासो अर्कनिष्ठास एते सं भ्रातरो वावृधुः सौर्भगाय       | 1 |
|---------------------------------------------------------------|---|
| युवा पिता स्वपा रुद्र एषां सुदुघा पृश्निः सुदिना मरुद्धाः     | 5 |
| यर्नुत्तमे मेरुतो मध्यमे वा यद्वावमे सुभगासो दिवि ष्ठ         | 1 |
| अतो नो रुद्रा उत वा न्वर्स्याग्ने वित्ताद्धविषो यद्यर्जाम     | 6 |
| अ्ग्निश्च यन्मेरुतो विश्ववेदसो दिवो वर्हध्व उत्तरादिध ष्णुभिः | 1 |
| ते मेन्दसाना धुनेयो रिशादसो वामं धेत्त यजेमानाय सुन्वते       | 7 |
| अग्ने मुरुद्धिः शुभयद्भिऋकिभिः सोमं पिब मन्दसानो गेणुश्रिभिः  | 1 |
| पावकेभिर्विश्विम्नवेभिरायुभिर्वेश्वीनर प्रदिवो केतुनो सुजूः   | 8 |
|                                                               |   |

(19) **61** (म.5, अनु.5)

ऋषिः श्यावाश्वः आत्रेयः छन्दः गायत्री 1-4,6-8,10-19, अनुष्टुप् 5, सतोबृहती 9 देवता मरुतः 1-4,11-16, तरन्तमहिषी शशीयसी 5-8, वैददश्विः पुरुमीळ्हः 9, वैवदश्विः तरन्तः राजा 10, दार्भ्यः राजा रथवीतिः 17-19

| के ष्ठी नरुः श्रेष्ठीतमा य एकएक आयुय                   | । पुरमस्याः पुरावतः                      |       | 1 |  |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------|---|--|
| कर्ष वोऽश्वाः कुर्धभीशिवः कुथं शीक कुथा येय            | । पृष्ठे सदो नुसोर्यमः                   |       | 2 |  |
| जुघने चोदे एषां वि सुक्थानि नरो यमुः                   | । पुत्रकृथे न जनेयः                      |       | 3 |  |
| पर्रा वीरास एतन् मर्यासो भर्द्रजानयः                   | । अग्नितपो यथासंथ                        |       | 4 |  |
| सन्त्साश्च्यं पुशुमुत गव्यं शृतावेयम्                  | । श्यावाश्वस्तुताय या दोर्वीरायोपुबर्वृह | हत् ॥ | 5 |  |
| उत त्वा स्त्री शशीयसी पुंसो भवित् वस्यसी               | । अदेवत्रादराधसः                         |       | 6 |  |
| वि या जानाति जसुरिं वि तृष्यन्तं वि कामिनेम्           | [   देवत्रा कृणुते मर्नः                 |       | 7 |  |
| उत घा नेमो अस्तुंतः पुमाँ इति ब्रुवे पणिः              | । स वैरेदेय इत्सुमः                      |       | 8 |  |
| उत में ऽरपद्युवृतिर्मीमृन्दुषो प्रति श्यावायं वर्तुनिग | <b>न्</b>                                |       |   |  |
| वि रोहिता पुरुमीळहायं येमतुर्विप्रीय दीर्घयंशसे        |                                          |       | 9 |  |
| यो में धेनूनां शृतं वैदेदिश्वर्यथा दर्दत्              | । <u>तर</u> न्तईव म <u>ं</u> हनो         | 1     | 0 |  |
| य ईं वहेन्त आ्शुभिः पिबेन्तो मदिरं मधुं                | । अत्र श्रवांसि दधिरे                    | 1     | 1 |  |
| येषां श्रियाधि रोदेसी विभ्राजन्ते रथेष्वा              | । दिवि रुक्मईवोपरि                       | 1     | 2 |  |
| युवा स मार्रुतो गुणस्त्वेषर्रथो अनेद्यः                | । शुभंयावाप्रीतिष्कुतः                   | 1     | 3 |  |
| को वेद नूनमेषां यत्रा मदेन्ति धूर्तयः                  | । ऋतजीता अरेपसीः                         | 1     | 4 |  |
| यूयं मर्तं विपन्यवः प्रणेतारं इत्था धिया               | । श्रोतारो यार्महूतिषु                   | 1     | 5 |  |
| ते नो वसूनि काम्या पुरुश्चन्द्रा रिशादसः               | । आ येज्ञियासो ववृत्तन                   | 1     | 6 |  |
| एतं मे स्तोमेमूर्म्ये दार्भ्याय पर्रा वह               | । गिरो <sup>'</sup> देवि <u>र</u> थीरिव  | 1     | 7 |  |
| उत में वोचतादिति सूतसोमे रथवीतौ                        | । न कामाे अपं वेति मे                    | 1     | 8 |  |
| एष क्षेति रथवीतिर्मुघवा गोमतीरनु                       | । पर्वतेष्वपश्चितः                       | 1     | 9 |  |
|                                                        |                                          |       |   |  |

| (9)                    | 02                                              | (મ.૩, બંયુ.૩)     |
|------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| ऋषिः श्रुतवित् आत्रेयः | छन्दः त्रिष्टुप्                                | देवता मित्रावरुणौ |
| ऋतेने ऋतमपिहितं        | ध्रुवं वां सूर्यस्य यत्रं विमुचन्त्यश्वान्      | 1                 |
|                        | -<br>स्तदेकं देवानां श्रेष्टं वर्पुषामपश्यम्    | 1                 |
| तत्सु वां मित्रावरुण   | ा महित्वमीर्मा तस्थुषीरहंभिर्दुदुहे             |                   |
| विश्वाः पिन्वथः स्व    | संरस्य धेना अर्नु वामेकेः पविरा वेवर्त          | 2                 |
| अधौरयतं पृथि॒वीमुत     | त द्यां मित्रराजाना वरुणा महोभिः                |                   |
| वर्धयतमोषधीः पिन्व     | र्वतं गा अर्व वृष्टिं सृजतं जीरदानू             | 3                 |
| आ वामश्वांसः सुयु      | जो वहन्तु युतर्रश्मय् उपं यन्त्वुर्वाक्         |                   |
| घृतस्यं निर्णिगर्नु वत | ति वामुप् सिन्धेवः प्रदिवि क्षरन्ति             | 4                 |
|                        | रिंदुर्वीं बर्हिरिव् यर्जुषा रक्षमाणा           | 1                 |
|                        | <u> </u>                                        | 5                 |
| <del>-</del>           | परस्पा यं त्रासिथे वरुणेळस्वन्तः                | 1                 |
|                        | माना सुहस्रेस्थूणं बिभृथः सुह द्वौ              | 6                 |
|                        | स्य स्थूणा वि भ्राजिते दिव्यर्श्वाजनीव          | 1                 |
|                        | ाल्विले वा सुनेम् मध्वो अधिगर्त्यस्य            | 7                 |
|                        | ष्ट्रावयःस्थूणमुर्दिता सूर्यस्य                 | 1                 |
|                        | नत्र गर्तमतश्रक्षाथे अदितिं दितिं च             | 8                 |
|                        | नुदानू अच्छिद्रं शर्म <sup>ी</sup> भुवनस्य गोपा |                   |
| तेने नो मित्रावरुणाव   | त्रविष्टुं सिषसिन्तो जिगीवांसीः स्याम           | 9                 |
| इ                      | ति चतुर्थाष्टके तृतीयोऽध्यायः समाप्तः           | 1                 |

### (चतुर्थोऽध्यायः ∥ वर्गाः 1-36) 63

| त्रक्षाः अर्वनानाः आत्रेयः छन्दः जगती देवता मित्रावरुणौ  त्रक्तस्य गोपावधि तिष्ठथो रथ्यं सत्यंधमाणा प्रमे व्योमिन  यमत्रं मित्रावरुणावंथो युवं तस्में वृष्टिमंधुमितिग्नते दिवः ॥ 1 ॥  स्माजांव्रस्य भुवंनस्य राजथो मित्रावरुणा विदर्थे स्वर्दशां ॥  वृष्टि वां राथों अमृतन्वमीमहे द्यावागृथिवी वि चरिन्त तुन्यवं: ॥ 2 ॥  सम्राजां उग्रा वृष्ठमा दिवस्यतौं पृथिव्या मित्रावरुणा विचर्षणी ॥  विन्नेभिर्भ्रेरुणे तिष्ठथो रवं द्यां वर्षयथों असुरस्य माययो ॥ 3 ॥  माया वां मित्रावरुणा दिवि श्विता सूर्यों ज्योतिश्चरति चित्रमायुष्यम् ॥ तम्भ्रेणं वृष्ट्या गृहथो दिवि पर्जन्य द्वस्ता मधुमन्त ईरते ॥ 4 ॥  रथं युअते मुरुतः शुभे सुखं शुरो न मित्रावरुणा गविष्टिषु ।  रजांसि चित्रा वि चरिन्त तुन्यवों दिवः सम्राजा पर्यसा न उक्षतम् ॥ 5 ॥  वाचं सु मित्रावरुणाविरावतों पूर्जन्यिश्चरां वदित् त्विषीमतीम् ॥  अभा वसत मुरुतः सु मायया द्यां वर्षयतमरुणामरेपसम् ॥ 6 ॥  धर्मणा मित्रावरुणा विपश्चिता वृता रक्षेथे असुरस्य मायया ॥  कृततेन विश्वं भुवेनं वि राजथः सूर्यमा धत्यो दिवि चित्र्यं रथम् ॥ ७ ॥  (१) ६६ (म. 5, अनु. 5)  क्रिषः अर्चनानाः आत्रेयः छन्दः अनुदृप् 1-6, पिहः ७ वेवता मित्रावरुणो ॥ 2 ॥  यत्रुनमुरयां गाति मित्रस्यं याया था । अस्य प्रियस्य शर्मण्यिहसानस्य सिश्चरे ॥ 3 ॥  युवाभ्यां मित्रावरुणोपमं धेयाम्चा । यद्ध क्षये मुधोनां स्तोत्यां च स्थ्यसे ॥ 4 ॥  आ नो मित्र सुवीत्मित्रस्वरुण्य सुवस्य या । स्वः क्षये मुधोनां स्तोत्णां च स्यूधसे ॥ 4 ॥  आ नो मित्र सुवीतिभ्वर्दरुण्य सुवः अर्थस्य आ । स्वे क्षये मुधोनां स्तोत्णां च स्यूधसे ॥ 4 ॥  आ नो मित्र सुवतिभ्वर्य सुवः श्वर्द्य विष्युयः । उरुणो वाजसातये कृतं राये स्वस्तये ॥ 6 ॥ इच्छन्त्यों मे यजता देवक्षत्रे रुरुद्दाव नर्म । इरुरुत्ता न्यां विद्वताचन्त्र कृतं राये स्वस्तये ॥ 6 ॥  इच्छन्त्यों मे यजता देवक्षत्रे रुर्श्वः वा विश्वतावर्चनानसम्म ॥ ७ ॥  (६) ६५ (म. 5, अनु. 5)  क्रिष्टा रातहव्यः आत्रेयः छन्दः अनुद्दा । वर्त्वां सुर्यात्वाना जनेजने ॥ 2 ॥  ता वािमयानोऽवंसे पूर्वा उप बृवे सचो। स्वश्वासः सु चेतुना वाजां आभि प्र द्वावां ॥ 3 ॥  मृत्रों शंहीिश्चदादुरु क्षयाय गातुं वेनते । मित्रस्य हि प्रतृवांतः सुमुतिरस्ति विध्वतः ॥ 4 ॥ | (7)               |                                  | 63                                                               | (म.5, अनु.               | . 5) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|
| यमत्र मित्रावरुणावंथो युवं तस्मैं वृष्टिर्मधुमित्यन्वते दिवः ॥ 1 ॥ सुम्राजांवस्य भुवंनस्य राजथो मित्रावरुणा विदर्थे स्वर्दशा । वृष्टिं वां राधों अमृत्त्वमीमहे द्यावापृथिवी वि चरिन्त तुन्यवः ॥ 2 ॥ सम्राजां उग्रा वृष्टभा दिवस्पतीं पृथिव्या मित्रावरुणा विचर्षणी । चित्रेभिर्भेरुषे तिष्ठथो रवं द्यां वर्षयथो असुरस्य मायया ॥ 3 ॥ माया वां मित्रावरुणा दिवि श्रिता सूर्यो ज्योतिश्चरित चित्रमायुधम् । तम्भ्रेणं वृष्ट्या गूह्थो दिवि पर्जन्य द्वस्या मधुमन्त ईरते ॥ 4 ॥ रथं युअते मुरुतः शुभे सुखं शूरो न मित्रावरुणा गविष्टिषु । रजांसि चित्रा वि चरिन्त तुन्यवीं दिवः सम्राजा पर्यसा न उक्षतम् ॥ 5 ॥ वाचं सु मित्रावरुणा विपश्चिता वृत्ता रक्षेथे असुरस्य मायया अभ्रा वसत मुरुतः सु मायया द्वा वर्षयतमरुणामरेपसम् ॥ 6 ॥ धर्मणा मित्रावरुणा विपश्चिता वृता रक्षेथे असुरस्य मायया ऋतेन विश्वं भुवनं वि राजथः सूर्यमा धत्यो दिवि चित्र्यं रथम् ॥ ७ ॥  (७) ६४ (म.ऽ, अनु.ऽ) ऋषिः अर्चनाताः आत्रेयः छन्दः अनुष्टुप् 1-6, पक्किः ७ देवता मित्रावरुणो वरुणं वो रिशादेसमृचा मित्रं हेवामहे । परि वृजेबं बाह्रोजंगुन्वांसा स्वर्णरम् ॥ 1 ॥ ता बाह्वा सुचेतुना प्र यन्तमसमा अर्चते । शेवं हि जार्यं वां विश्वसु क्षासु जोगुवे ॥ 2 ॥ यत्रुनमुश्यां गिति मित्रस्य यायां पथा । अस्य प्रियस्य शर्मण्यित्रसास्य सिश्चरे ॥ 3 ॥ युवाभ्यां मित्रावरुणोपुमं धेयामूचा । यद्ध क्षये मुघोनां स्तोतृणां च स्पूर्धसं ॥ 4 ॥ आ नों मित्र सुदीतिभिवंरुणश्च सुधस्य आ । स्वे क्षये मुघोनां स्तोतृणां च स्पूर्धसं ॥ 4 ॥ आ नों मित्र सुदीतिभिवंरुणश्च सुधस्य आ । स्वे क्षये मुघोनां स्तोतां च वृधसं ॥ 5 ॥ युवं नो येषु वरुण क्षत्रं बृहञ्च विभूथः । उरु णो वाजसातये कृतं रावे स्वस्त्तये ॥ 6 ॥ उच्छन्त्यां मे यज्ता देवक्षत्रे रुशदिवतं नरा बिश्चतावर्चनानसम् ॥ ७ ॥ (६) ६५ (म.ऽ, अनु.ऽ) ऋषिः रातहव्यः आत्रयः छन्दः अनुष्टुप् 1-ऽ, पक्किः द्वताविन्ता जनेजने ॥ 2 ॥ ता विमियानोऽवसे पूर्वा उपं बृवे स्वोत् नः । वरुणो यस्य दर्शतो मित्रो वा वनते गिरः ॥ 1 ॥ ता वि श्रेष्टवर्या राजाना दीर्युत्रत्तमा । ता सत्पती ऋत्वृत्ता वार्णां अभि प्र द्ववते गरे ॥ 3 ॥                                                                                               | ऋषिः              | अर्चनानाः आत्रेयः                | छन्दः जगती                                                       | देवता मित्रावरुप         | गौ   |
| यमत्र मित्रावरुणावंथो युवं तस्मैं वृष्टिर्मधुमित्यन्वते दिवः ॥ 1 ॥ सुम्राजांवस्य भुवंनस्य राजथो मित्रावरुणा विदर्थे स्वर्दशा । वृष्टिं वां राधों अमृत्त्वमीमहे द्यावापृथिवी वि चरिन्त तुन्यवः ॥ 2 ॥ सम्राजां उग्रा वृष्टभा दिवस्पतीं पृथिव्या मित्रावरुणा विचर्षणी । चित्रेभिर्भेरुषे तिष्ठथो रवं द्यां वर्षयथो असुरस्य मायया ॥ 3 ॥ माया वां मित्रावरुणा दिवि श्रिता सूर्यो ज्योतिश्चरित चित्रमायुधम् । तम्भ्रेणं वृष्ट्या गूह्थो दिवि पर्जन्य द्वस्या मधुमन्त ईरते ॥ 4 ॥ रथं युअते मुरुतः शुभे सुखं शूरो न मित्रावरुणा गविष्टिषु । रजांसि चित्रा वि चरिन्त तुन्यवीं दिवः सम्राजा पर्यसा न उक्षतम् ॥ 5 ॥ वाचं सु मित्रावरुणा विपश्चिता वृत्ता रक्षेथे असुरस्य मायया अभ्रा वसत मुरुतः सु मायया द्वा वर्षयतमरुणामरेपसम् ॥ 6 ॥ धर्मणा मित्रावरुणा विपश्चिता वृता रक्षेथे असुरस्य मायया ऋतेन विश्वं भुवनं वि राजथः सूर्यमा धत्यो दिवि चित्र्यं रथम् ॥ ७ ॥  (७) ६४ (म.ऽ, अनु.ऽ) ऋषिः अर्चनाताः आत्रेयः छन्दः अनुष्टुप् 1-6, पक्किः ७ देवता मित्रावरुणो वरुणं वो रिशादेसमृचा मित्रं हेवामहे । परि वृजेबं बाह्रोजंगुन्वांसा स्वर्णरम् ॥ 1 ॥ ता बाह्वा सुचेतुना प्र यन्तमसमा अर्चते । शेवं हि जार्यं वां विश्वसु क्षासु जोगुवे ॥ 2 ॥ यत्रुनमुश्यां गिति मित्रस्य यायां पथा । अस्य प्रियस्य शर्मण्यित्रसास्य सिश्चरे ॥ 3 ॥ युवाभ्यां मित्रावरुणोपुमं धेयामूचा । यद्ध क्षये मुघोनां स्तोतृणां च स्पूर्धसं ॥ 4 ॥ आ नों मित्र सुदीतिभिवंरुणश्च सुधस्य आ । स्वे क्षये मुघोनां स्तोतृणां च स्पूर्धसं ॥ 4 ॥ आ नों मित्र सुदीतिभिवंरुणश्च सुधस्य आ । स्वे क्षये मुघोनां स्तोतां च वृधसं ॥ 5 ॥ युवं नो येषु वरुण क्षत्रं बृहञ्च विभूथः । उरु णो वाजसातये कृतं रावे स्वस्त्तये ॥ 6 ॥ उच्छन्त्यां मे यज्ता देवक्षत्रे रुशदिवतं नरा बिश्चतावर्चनानसम् ॥ ७ ॥ (६) ६५ (म.ऽ, अनु.ऽ) ऋषिः रातहव्यः आत्रयः छन्दः अनुष्टुप् 1-ऽ, पक्किः द्वताविन्ता जनेजने ॥ 2 ॥ ता विमियानोऽवसे पूर्वा उपं बृवे स्वोत् नः । वरुणो यस्य दर्शतो मित्रो वा वनते गिरः ॥ 1 ॥ ता वि श्रेष्टवर्या राजाना दीर्युत्रत्तमा । ता सत्पती ऋत्वृत्ता वार्णां अभि प्र द्ववते गरे ॥ 3 ॥                                                                                               |                   | ऋतस्य गोपावधि वि                 | तेष्ठथो रथं सत्येधर्माणा पर्मे व्योमिन                           |                          |      |
| सुम्राजांचस्य भुवंनस्य राजथों मित्रोंवरुणा विदर्थे स्वर्दशां   2   2   सुम्राजां उग्रा वृंष्टभा दिवस्पतीं पृथिव्या मित्रावरुणा विचर्षणी   1   1   3   1   1   3   1   1   1   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                                  |                                                                  | 1                        |      |
| स्माजां चुमा विवस्ततीं पृथिव्या मित्रावरुणा विचर्षणी   चित्रेभिर्भेरुणे तिष्ठथो रवं द्यां वर्षयथो असुरस्य माययां ॥ 3 ॥ माया वां मित्रावरुणा दिवि श्रिता सूर्यो ज्योतिश्चरति चित्रमायुंधम् । तम्भ्रेणं वृष्ट्या गृंहथो दिवि पर्जन्य द्वप्सा मधुमन्त ईरते ॥ 4 ॥ रथं युझते मरुतः शुभे सुखं शूरो न मित्रावरुणा गविष्टिषु । रजांसि चित्रा वि चरन्ति तन्यवों दिवः सम्माजा पर्यसा न उक्षतम् ॥ 5 ॥ वाचं सु मित्रावरुणावरावतीं पूर्जन्यिश्चत्रां वर्दात् त्विषीमतीम् ॥ 6 ॥ धर्मणा मित्रावरुणा विपश्चिता वृता रक्षेथ् असुरस्य मायया ॥ वृद्धतेन विश्वं भुवनं वि राजथः सूर्यमा धत्थो दिवि चित्र्यं रथम् ॥ ७ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                  |                                                                  |                          |      |
| चित्रेभिर्भेरुणे तिष्ठथो रवं द्यां वर्षयथो असुरस्य माययां ॥ ॥ ॥ ॥ माया वां मित्रावरुणा दिवि श्रिता सूर्यो ज्योतिश्चरति चित्रमायुधम् । तम्भ्रेणं बृष्ट्या गूहथो दिवि पर्जन्य द्वप्सा मधुमन्त ईरते ॥ ४ ॥ रथं युझते मुरुतं शुभे सुखं शूरो न मित्रावरुणा गविष्टिषु । रजांसि चित्रा वि चरिन्त तुन्यवो दिवः सम्राजा पर्यसा न उक्षतम् ॥ 5 ॥ वाचं सु मित्रावरुणाविरोवतीं पूर्जन्यिश्चत्रां वर्दात् त्विषीमतीम् ॥ 6 ॥ अभ्रा वसत मुरुतः सु मायया द्यां वर्षयतमरुणामरेपसम् ॥ 6 ॥ अभ्रा वसत मुरुतः सु मायया द्यां वर्षयतमरुणामरेपसम् ॥ 6 ॥ भृतेन् विश्वं भुवेनं वि राजथः सूर्यमा धत्थो दिवि चित्र्यं रथम् ॥ ७ ॥ ७ ॥ १० ॥ १० ॥ १० ॥ १० ॥ १० ॥ १० ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | <u> </u>                         |                                                                  | 2                        |      |
| माया वां मित्रावरुणा दिवि श्रिता सूर्यो ज्योतिश्चरित चित्रमायुधम् । तम्भ्रेणं बृष्ट्या गूरुयो दिवि पर्जन्य द्वस्मा मधुमन्त ईरते ॥ ४ ॥ रथं युञ्जते मुरुतः शुभे सुखं शूग्रे न मित्रावरुणा गविष्टिषु । रजांसि चित्रा वि चरिन्त तन्यवों दिवः सिम्राजा पर्यसा न उक्षतम् ॥ 5 ॥ वाचं सु मित्रावरुणाविरावतीं पूर्जन्यिश्चत्रां वेदित त्विषीमतीम् ॥ 6 ॥ धर्मणा मित्रावरुणा विपश्चिता बृता रक्षेथ्रे असुरस्य माययां ॥ 7 ॥ स्वतेन विश्वं भुवनं वि राजथः सूर्यमा धत्थो दिवि चित्रयं रथम् ॥ 7 ॥ (त) 64 (म.5, अन्.5) त्रिषः अर्चनानाः आत्रेयः छन्दः अनुष्टुप् 1-6, पिङ्कः 7 देवता मित्रावरुणो वरुणं वो पि्शादसमृचा मित्रं हेवामहे । परि ब्रुजेव बाह्रोजीगुन्वांसा स्वर्णरम् ॥ 1 ॥ ता बाह्यवा सुचेतुना प्र यन्तमस्मा अर्चते । शेवं हि जार्यं वां विश्वंसु क्षासु जोगुवे ॥ 2 ॥ यत्रूनमृश्यां गर्ति मित्रस्य यायां पृथा । अस्य प्रियस्य शर्मृण्यिहसानस्य सिश्चरे ॥ 3 ॥ युवाभ्यां मित्रावरुणोपमं धेयामृचा । यद्ध क्षये मुघोनां स्तोतृणां च स्पूर्धसे ॥ 4 ॥ आ नों मित्र सुदीतिभिविरुणश्च सुधस्य आ । स्वे क्षये मुघोनां स्तोतृणां च स्पूर्धसे ॥ 4 ॥ आ नों मित्र सुदीतिभिविरुणश्च सुधस्य आ । स्वे क्षये मुघोनां स्तोतृणां च स्पूर्धसे ॥ 4 ॥ उच्छन्त्यां मे यजुता देवक्षत्रे रुशद्वि। सुतं सोमं न हस्तिभिरा पृङ्गिधाँवतं नग्न बिम्नेतावर्चनानसम् ॥ ७ ॥ (6) 65 (म.5, अन्.5) त्रिषः रातहव्यः आत्रेयः छन्दः अनुष्टुप् 1-5, पिङ्कः 6 देवता मित्रावरुणो यश्चिकेत् स सुक्रतुर्देवत्रा स ब्रवीतु नः । वरुणो यस्य दर्शतो मित्रो वा वनते गिरिः ॥ 1 ॥ ता हि श्रेष्टवर्चसा राजाना दीर्घश्चरामा । ता सत्पती ऋतावश्च स्वतावाना जनेजने ॥ 2 ॥ ता वामियानोऽवसे पूर्वा उप ब्रुवे सर्चा। स्वश्वासः सु चेतुना वाजाँ अभि प्र दावने ॥ 3 ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                                  |                                                                  |                          |      |
| तम्भ्रेणं बृष्ट्या गूहथो दिवि पर्जन्य द्रप्सा मधुंमन्त ईरते ॥ ४ ॥ रथं युझते मुरुतः शुभे सुखं शूरो न मित्रावरुणा गविष्टिषु । रजाँसि चित्रा वि चरन्ति तुन्यवों दिवः सम्राजा पर्यसा न उक्षतम् ॥ 5 ॥ वाचं सु मित्रावरुणाविरावतीं पुर्जन्यिश्चत्रां वदित् विषीमतीम् ॥ 6 ॥ अभ्रा वसत मुरुतः सु मायया द्यां वर्षयतमरुणामरेपसम् ॥ 6 ॥ धर्मणा मित्रावरुणा विपश्चिता वृता रक्षेथे असुरस्य मायया ॥ ऋतेन विश्वं भुवनं वि राजधः सूर्युमा धत्यो दिवि चित्र्यं रधम् ॥ ७ ॥  (७) 64 (म.5, अनु.5)  ऋषः अर्चनानाः आत्रेयः छन्दः अनुष्टुप् 1-6, पिष्कः ७ देवता मित्रावरुणो वर्रुणं वो रिशार्दसमृचा मृत्रं हेवामहे ॥ पिरं ब्रुजेवं बाह्रोजीगुन्वासा स्वर्णरम् ॥ 1 ॥ ता बाहवा सुचेतुना प्र यन्तमस्मा अर्चते । शेवं हि जार्यं वां विश्वासु क्षासु जोगुंवे ॥ 2 ॥ यत्रुतमुश्यां गिति मित्रस्यं यायां पृथा । अस्यं प्रियस्य शर्मण्यिहसानस्य सिश्चरे ॥ 3 ॥ युवाभ्यां मित्रावरुणोपुमं धेयामृचा । यद्ध क्षये मुघोनां स्तोतृणां च स्पूर्धसे ॥ 4 ॥ आ नो मित्र सुदीतिभिर्वरुणश्च सुधस्थ आ । स्वे क्षये मुघोनां स्तोतृणां च स्पूर्धसे ॥ 4 ॥ आ नो मित्र सुदीतिभिर्वरुणश्च सुधस्थ आ । स्वे क्षये मुघोनां स्विनां च वृधसे ॥ 5 ॥ युवं नो येषु वरुण क्षृत्रं बृहन्च विभूथः । उरु णो वार्जसातये कृतं राये स्वस्तये ॥ 6 ॥ उच्छन्त्यां मे यज्ता देवक्षत्रे रुश्तद्वि। सुतं सोमं न हस्तिभिरा पृङ्किधीवतं नरा बिश्चतावर्चनानसम् ॥ ७ ॥ (6) 65 (म.5, अनु.5) ऋषिः रातहव्यः आत्रेयः छन्दः अनुष्टुप् 1-5, पिङ्कः 6 देवता मित्रावरुणौ यिश्चकेत् स सुक्रतुर्देव्ता स ब्रवीतु नः । वरुणो यस्य दर्शतो मित्रो वा वनते गिराः ॥ 1 ॥ ता हि श्रेष्ठवर्चसा राजाना दीर्घश्चत्तमा । ता सत्यती ऋतावृध ऋतावाना जनेजने ॥ 2 ॥ ता वामियानोऽवसे पूर्वा उप बृवे सर्चा। स्वश्वासः सु चेतुना वाजाँ अभि प्र द्रावने ॥ 3 ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                  | <del>-</del>                                                     |                          |      |
| रथं युअते मुरुतः शुभे सुखं शूरो न मित्रावरुणा गविष्टिषु रजांसि चित्रा वि चरन्ति तृन्यवां दिवः सम्राजा पर्यसा न उक्षतम् ॥ 5 ॥ वाचं सु मित्रावरुणाविरावर्तां पुर्जन्यिश्चत्रां वदित् त्विषीमतीम् ॥ 6 ॥ अभ्रा वसत मुरुतः सु मायया द्यां वर्षयतमरुणामरेपसम् ॥ 6 ॥ धर्मणा मित्रावरुणा विपश्चिता व्रता रक्षेथे असुरस्य मायया व्रृतने विश्वं भुवेनं वि राजधः सूर्यमा धत्थो दिवि चित्र्यं रथम् ॥ ७ ॥ (७) 64 (म.5, अनु.5) विशः अर्चनानाः आत्रेयः छन्दः अनुष्टुप् १-6, पिङ्कः ७ देवता मित्रावरुणो वर्रुणं वो रिशादसमृचा मित्रं हेवामहे । पिरं व्रृजेवं बाह्रोजीगुन्वांसा स्वर्णरम् ॥ 1 ॥ ता बाह्वा सुचेतुना प्र यन्तमस्मा अर्चते । शेवं हि जार्यं वां विश्वासु क्षासु जोगुवे ॥ 2 ॥ यत्रूनम्श्यां गिति मित्रस्यं यायां पृथा । अस्यं प्रियस्य शर्मण्यिहंसानस्य सिश्चरे ॥ 3 ॥ युवाभ्यां मित्रावरुणोपुमं धेयामृचा । यद्ध क्षये मुघोनां स्तोतॄणां चे स्पूर्धसे ॥ 4 ॥ आ नों मित्र सुदीतिभिवंरुणश्च सुधस्थ आ । स्वे क्षये मुघोनां स्तोतॄणां चे स्पूर्धसे ॥ 4 ॥ आ नों मित्र सुदीतिभिवंरुणश्च सुधस्थ आ । स्वे क्षये मुघोनां स्वीनां च वृधसे ॥ 5 ॥ युवं नो येषुं वरुण क्षत्रं बृहन्त्रं बिभूयः । उरु णो वाजसातये कृतं राये स्वस्तये ॥ 6 ॥ उच्छन्त्यां मे यजता देवक्षत्रे रुणद्विवा सुतं सोमं न हस्तिभिरा पुङ्गिधावतं नरा बिभ्रतावर्चनानसम् ॥ ७ ॥ (६) 65 (म.5, अनु.5) व्रिषः रातहव्यः आत्रेयः छन्दः अनुष्टुप् १-5, पिङ्कः ६ देवता मित्रावरुणो यश्चिकेत् स सुक्रतुर्देव्ता स ब्रवीतु नः । वर्रुणो यस्यं दर्शतो मित्रो वा वर्नते गिरः ॥ 1 ॥ ता हि श्रेष्ठवर्चसा राजाना दीर्घश्चतमा । ता सत्यती ऋतावृधं ऋतावाना जनेजने ॥ 2 ॥ ता वामियानोऽवसे पूर्वा उप बृवे सची। स्वश्वासः सु चेतुना वाजाँ अभि प्र द्वावने ॥ 3 ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                                  |                                                                  |                          |      |
| रजांसि चित्रा वि चरिन्त तुन्यवो दिवः सम्राजा पर्यसा न उक्षतम् ॥ 5 ॥ वाचं सु मित्रावरुणाविरावतीं पूर्जन्यिश्चत्रां वरित् त्विषीमतीम् ॥ 6 ॥ अभ्रा वसत मुरुतः सु मायया द्यां वर्षयतमरुणामरेपसम् ॥ 6 ॥ धर्मणा मित्रावरुणा विपिश्चता वृता रक्षेथे असुरस्य मायया ॥ तृहतेन् विश्वं भुवेनं वि राजथः सूर्यमा धत्यो दिवि चित्र्यं रथम् ॥ ७ ॥ ७ विष्ठं अर्चनानाः आत्रेयः छन्दः अनुष्टुप् १-६, पिहः ७ देवता मित्रावरुणो वरुणं वो रिशादसमृचा मित्रं हैवामहे ॥ पिरं व्रजेव बाह्वोर्जगुन्वांसा स्वर्णरम् ॥ १ ॥ ता बाहवा सुचेतुना प्र यन्तमसमा अर्चते ॥ शेवं हि जार्यं वां विश्वासु क्षासु जोगुवे ॥ 2 ॥ यत्रूनमुश्यां गिति मित्रस्य यायां पृथा ॥ अस्य प्रियस्य शर्म्पण्यिहसानस्य सिश्चरे ॥ ३ ॥ युवाभ्यां मित्रावरुणोपमं धेयामृचा ॥ यद्ध क्षयं मुघोनां स्त्वीनां च वृधसं ॥ ५ ॥ आ नो मित्र सुदीतिभिवरुणश्च सुधस्य आ । स्वे क्षयं मुघोनां स्त्वीनां च वृधसं ॥ ५ ॥ युवं नो येषु वरुण क्षृत्रं बृहद्यं बिभुथः ॥ उरु णो वाजसातये कृतं राये स्वस्तये ॥ ६ ॥ उच्छन्त्यां मे यज्ञता देवक्षत्रे रुशद्वित। सुतं सोमं न हस्तिभिरा पृङ्गिधीवतं नरा बिभ्रतावर्चनानसम् ॥ ७ ॥ १ ॥ ६ ॥ स्वेता स्वात्रेवर्य प्रकृत्तं राये स्वरत्वये ॥ ६ ॥ १ ॥ स्वेता स्वर्वत्वरं अर्थे स्वर्वत्वरं स्वर्वत्वरं स्वर्तत्वरं । वर्ष्णा यस्य दर्शतो मित्रो वा वनते गिरः ॥ १ ॥ ॥ ता हि श्रेष्ठवर्वसा राजाना दीर्धश्चर्तमा । ता सत्पती ऋत्ववृधं ऋतावाना जनेजने ॥ 2 ॥ ता विमियानोऽवसे पूर्वा उपं बृबे सची। स्वश्वासः सु चेतुना वाजाँ अभि प्र द्वावनं ॥ 3 ॥ वत्रा विमियानोऽवसे पूर्वा उपं बृबे सची। स्वश्वासः सु चेतुना वाजाँ अभि प्र द्वावनं ॥ 3 ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                  |                                                                  | 4                        |      |
| वाचुं सु मित्रावरुणाविरावतीं पूर्जन्यिश्चरां वेदित त्विषीमतीम् ॥ 6 ॥ अभ्रा वेसत मुरुतः सु मायया द्यां वर्षयतमरुणामरेपसम् ॥ 6 ॥ धर्मणा मित्रावरुणा विपश्चिता व्रता रक्षेथे असुरस्य माययां । ऋतेन् विश्वं भुवेनं वि राजयः सूर्यमा धत्था दिवि चित्र्यं रथम् ॥ ७ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | •                                |                                                                  |                          |      |
| अभा वसत मुरुतः सु मायया द्यां वर्षयतमरूणामरेपसम् ॥ 6॥ धर्मणा मित्रावरुणा विपश्चिता व्रता रक्षेथे असुरस्य मायया ॥ ७॥ ७॥ ७०० वि १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                                  |                                                                  | 5                        |      |
| धर्मणा मित्रावरुणा विपश्चिता ब्रुता रक्षेथे असुरस्य माययां ।  ऋतेन् विश्वं भुवंनं वि राजधः सूर्यमा धत्थो दिवि चित्र्यं रथम् ॥ ७॥  (१) 64 (म.5, अनु.5)  ऋषिः अर्चनानाः आत्रेयः छन्दः अनुष्टुप् 1-6, पिङ्कः ७ देवता मित्रावरुणो  वरुणं वो रि्शार्दसमृचा मित्रं हेवामहे । पिरं ब्रुजेवं बाह्रोर्जगुन्वासा स्वर्णरम् ॥ ॥ ॥ ता बाहवां सुचेतुना प्र यन्तमस्मा अर्चते । शेवं हि जार्यं वां विश्वासु क्षासु जोगृवे ॥ 2 ॥ यत्रूनम्रश्यां गितं मित्रस्यं यायां पृथा । अस्य प्रियस्य शर्मण्यिहंसानस्य सिश्वरे ॥ 3 ॥ युवाभ्यां मित्रावरुणोप्मं धेयामृचा । यद्ध क्षये मुघोनां स्तोतृणां च स्पूर्धसे ॥ 4 ॥ आ नो मित्र सुदीतिभिर्वरुणश्च सुधस्थ आ । स्वे क्षये मुघोनां सखीनां च वृधसे ॥ 5 ॥ युवं नो येषु वरुण क्षत्रं बृहन्त्रं बिभ्यः । उरु णो वाजसातये कृतं राये स्वस्तये ॥ 6 ॥ उच्छन्त्यां मे यजता देवक्षत्रे रुशद्गिव। सुतं सोमं न हस्तिभिरा पृङ्गिधीवतं नरा बिभ्रतावर्चनानसम् ॥ ७ ॥ (६) 65 (म.5, अनु.5)  ऋषिः रातहव्यः आत्रेयः छन्दः अनुष्टुप् 1-5, पिङ्कः 6 देवता मित्रावरुणो  यश्चिकेत् स सुक्रतुर्देवत्रा स ब्रवीतु नः । वर्रुणो यस्य दर्शतो मित्रो वा वनते गिराः ॥ 1 ॥ ता हि श्रेष्ठवर्चसा राजाना दीर्घश्रुत्तमा । ता सत्पती ऋतावृधं ऋतावाना जनेजने ॥ 2 ॥ ता वामियानोऽवसे पूर्वा उपं ब्रुवे सचा। स्वश्वासः सु चेतुना वाजाँ अभि प्र दावने ॥ 3 ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | •                                | •                                                                |                          |      |
| ख़तेन् विश्वं भुवेनं वि राजथः सूर्यमा धेत्थो दिवि चित्र्यं रर्थम् ॥ ७॥ (१) 64 (म.5, अनु.5) चिष्ठाः अर्चनानाः आत्रेयः छन्दः अनुष्ट्रप् 1-6, पिष्कः ७ वेवता मित्रावरुणौ वरुणं वो रिशादंसमृचा मित्रं हेवामहे । पिरं ब्रुजेवं बाह्रोर्जगुन्वांसा स्वर्णरम् ॥ 1 ॥ ता बाहवां सुचेतुना प्र यन्तमस्मा अर्चते । शेवं हि जार्यं वां विश्वासु क्षासु जोगुंवे ॥ 2 ॥ यत्रुनमृश्यां गितिं मित्रस्यं यायां पृथा । अस्यं प्रियस्य शर्मण्यिहंसानस्य सिश्वरे ॥ 3 ॥ युवाभ्यां मित्रावरुणोप्मं धेयामृचा । यद्ध क्षये मृघोनां सत्तोतृणां चं स्पूर्धसे ॥ 4 ॥ आ नों मित्र सुदीतिभिवंरुणश्च सुधस्थ आ । स्वे क्षये मृघोनां सखीनां च वृधसे ॥ 5 ॥ युवं नो येषु वरुण क्षत्रं बृहद्धं बिभृथः । उरु णो वार्जसातये कृतं राये स्वस्तये ॥ 6 ॥ उच्छन्त्यां मे यज्ता देवक्षत्रे रुशद्रवि। सुतं सोमं न हिस्तिभिरा पृद्धिधीवतं नरा बिभ्रतावर्चनानसम् ॥ ७ ॥ ७ ॥ (६) 65 (म.5, अनु.5) चिश्वकेत् स सुक्रतुर्देव्ता स ब्रवीतु नः । वरुणो यस्य दर्शतो मित्रा वा वनते गिरः ॥ 1 ॥ ता हि श्रेष्ठवर्चसा राजाना दीर्घश्रुत्तमा । ता सत्पती ऋतावृध ऋतावाना जनेजने ॥ 2 ॥ ता वीमियानोऽवसे पूर्वा उप ब्रवे सची। स्वश्वासः सु चेतुना वाजाँ अभि प्र दावने ॥ 3 ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                                  |                                                                  | 6                        |      |
| (त) 64 (म.5, अनु.5) त्रिषः अर्चनानाः आत्रेयः छन्दः अनुष्टुप् 1-6, पङ्किः 7 देवता मित्रावरुणो वर्रुणं वो रिशादंसमृचा मित्रं हेवामहे । परि ब्रुजेव बाह्रोजीगुन्वांसा स्वर्णरम् ॥ 1 ॥ ता बाह्रवा सुचेतुना प्र यन्तमस्मा अर्चते । शेवृं हि जार्यं वां विश्वासु क्षासु जोगुवे ॥ 2 ॥ यत्रुनमृश्यां गितिं मित्रस्यं यायां पृथा । अस्य प्रियस्य शर्मृण्यिहींसानस्य सिश्चरे ॥ 3 ॥ युवाभ्यां मित्रावरुणोप्मं धीयामृचा । यद्ध क्षये मुघोनां स्तोतॄणां चे स्पूर्धसे ॥ 4 ॥ आ नो मित्र सुदीतिभिवंरुणश्च सुधस्थ आ । स्वे क्षये मुघोनां सखीनां च वृधसे ॥ 5 ॥ युवं नो येषु वरुण क्षत्रं बृहन्त्रं बिभृथः । उरु णो वाजसातये कृतं राये स्वस्तये ॥ 6 ॥ उच्छन्त्यां मे यज्ञता देवक्षत्रे रुशद्रिवि। सुतं सोम्ं न हस्तिभिरा पुङ्गिधीवतं नरा बिभ्रतावर्चनानसम् ॥ 7 ॥ (6) 65 (म.5, अनु.5) त्रिषः रातहव्यः आत्रेयः छन्दः अनुष्टुप् 1-5, पङ्किः 6 देवता मित्रावरुणो यिश्चकेतृ स सुक्रतुर्देवृत्रा स ब्रवीतु नः । वरुणो यस्य दर्शतो मित्रो वा वनेतृ गिरः ॥ 1 ॥ ता हि श्रेष्ठेवर्चसा राजाना दीर्घश्रुत्तमा । ता सत्पती ऋतावृध ऋतावाना जनेजने ॥ 2 ॥ ता वीमियानोऽवसे पूर्वा उप ब्रुवे सचा। स्वश्वासः सु चेतुना वाजाँ अभि प्र दावने ॥ 3 ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                  |                                                                  |                          |      |
| ऋषिः अर्चनानाः आत्रेयः छन्दः अनुष्टुप् 1-6, पिक्कः 7 देवता मित्रावरुणौ वर्रुणं वो रिशार्दसमृचा मित्रं हेवामहे । पिरं व्रजेवं बाह्बोर्जगुन्वांसा स्वर्णरम् ॥ 1 ॥ ता बाहवां सुचेतुना प्र यन्तमस्मा अर्चते । शेवं हि जार्यं वां विश्वासु क्षासु जागुंवे ॥ 2 ॥ यत्रूनमृश्यां गितं मिृत्रस्यं यायां पृथा । अस्य प्रियस्य शर्मृण्यिहंसानस्य सिश्चरे ॥ 3 ॥ युवाभ्यां मित्रावरुणोप्मं धेयामृचा । यद्ध क्षये मृघोनां स्तोतॄणां च स्पूर्धसे ॥ 4 ॥ आ नो मित्र सुदीतिभिवर्ठणश्च सुधस्थ आ । स्वे क्षये मृघोनां सखीनां च वृधसे ॥ 5 ॥ युवं नो येषु वरुण क्षृत्रं बृहन्च बिभृयः । उरु णो वाजसातये कृतं राये स्वस्तये ॥ 6 ॥ उच्छन्त्यां मे यज्ता देवक्षत्रे रुशद्रवि। सुतं सोमं न हुस्तिभिरा पृङ्गिधीवतं नरु बिभ्रतावर्चनानसम् ॥ ७ ॥ ७ ॥ त्रि सित्रक्यः आत्रेयः छन्दः अनुष्टुप् 1-5, पिङ्कः 6 देवता मित्रावरुणो यिश्चकेत् स सुक्रतुर्देवत्रा स ब्रवीतु नः । वरुणो यस्य दर्शतो मिृत्रो वा वनेते गिरः ॥ 1 ॥ ता हि श्रेष्ठवर्चसा राजाना दीर्घश्चत्तमा । ता सत्पती ऋतावृधं ऋतावाना जनेजने ॥ 2 ॥ ता वीमियानोऽवसे पूर्वा उप ब्रुवे सर्चा। स्वश्वासः सु चेतुना वाजाँ अभि प्र दावने ॥ 3 ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | ऋतेन विश्वं भुवेनं               | वि राजिथः सूर्यमा धेत्थो दिवि चित्र्यं रथम्                      | 7                        |      |
| वर्रणं वो रिशार्दसमृचा मित्रं हेवामहे । परि व्रजेवं बाह्रोर्जंगुन्वांसा स्वर्णरम् ॥ 1 ॥ ता बाह्रवां सुचेतुना प्र यन्तमस्मा अर्चते । शेवं हि जार्यं वां विश्वासु क्षासु जोगुंवे ॥ 2 ॥ यत्रूनम्थ्यां गिति मित्रस्यं यायां पृथा । अस्य प्रियस्य शर्मुण्यिहिंसानस्य सिश्चरे ॥ 3 ॥ युवाभ्यां मित्रावरुणोप्मं धेयामृचा । यद्ध क्षये मुघोनां स्तोतॄणां च स्पूर्धसे ॥ 4 ॥ आ नो मित्र सुदीतिभिर्वरुणश्च सुधस्थ आ । स्वे क्षये मुघोनां सखीनां च वृधसे ॥ 5 ॥ युवं नो येषु वरुण क्षृत्रं बृहन्चं बिभृथः । उरु णो वार्जसातये कृतं राये स्वस्तये ॥ 6 ॥ उच्छन्त्यां मे यज्ता देवक्षेत्रे रुशद्गवि। सुतं सोमं न हस्तिभिरा पृङ्गिधीवतं नरा बिभ्रतावर्चनानसम् ॥ ७ ॥ ७ ॥ (6) — 65 — (म. 5, अनु. 5) विश्वति स सुक्रतुर्देव्त्रा स ब्रवीतु नः । वरुणो यस्य दर्शतो मित्रो वा वनते गिरः ॥ 1 ॥ ता हि श्रेष्ठवर्चसा राजाना दीर्घश्रुत्तमा । ता सत्पती ऋतावृधं ऋतावाना जनेजने ॥ 2 ॥ ता वािमयानोऽवसे पूर्वा उप ब्रुवे सर्चा। स्वश्वासः सु चेतुना वाजाँ अभि प्र दावने ॥ 3 ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                                  | 64                                                               | (म. 5, अनु.              | 5)   |
| ता बाहवा सुचेतुना प्र यन्तमस्मा अर्चते । शेवं हि जार्यं वां विश्वासु क्षासु जोगुंवे ॥ 2 ॥ यत्रुनम्श्यां गिते मित्रस्य यायां पृथा । अस्य प्रियस्य शर्म्ण्यिहसानस्य सिश्चरे ॥ 3 ॥ युवाभ्यां मित्रावरुणोप्मं धेयामृचा । यद्ध क्षये मुघोनां स्तोतॄणां च स्पूर्धसे ॥ 4 ॥ आ नो मित्र सुदीतिभि्वर्रुणश्च स्थस्थ आ । स्वे क्षये मुघोनां सखीनां च वृधसे ॥ 5 ॥ युवं नो येषु वरुण क्षृत्रं बृहन्च बिभृथः । उरु णो वार्जसातये कृतं राये स्वस्तये ॥ 6 ॥ उच्छन्त्यां मे यज्ता देवक्षत्रे रुशद्गवि। सुतं सोमं न हस्तिभि्रा पृङ्गिधीवतं नरा बिभ्नतावर्चनानसम् ॥ ७ ॥ ७ ॥ ७ ॥ ७ ॥ ७ ॥ ७ ॥ ७ ॥ ७ ॥ ७ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ऋषिः              | अर्चनानाः आत्रेयः                | छन्दः अनुष्टुप् 1-6, पङ्किः 7                                    | देवता मित्रावरुप         | गौ   |
| यन्नूनम्थयां गितं मित्रस्यं यायां पृथा । अस्यं प्रियस्य शर्म्णयिहंसानस्य सिश्चरे ॥ 3 ॥ युवाभ्यां मित्रावरुणोप्मं धेयामृचा । यद्ध क्षये मुघोनां स्तोतॄणां चं स्पूर्धसे ॥ 4 ॥ आ नों मित्र सुदीतिभिर्वरुणश्च स्थस्थ आ । स्वे क्षये मुघोनां सखीनां च वृधसे ॥ 5 ॥ युवं नो येषु वरुण क्षत्रं बृहच्चं बिभृथः । उरु णो वार्जसातये कृतं राये स्वस्तये ॥ 6 ॥ उच्छन्त्यां मे यज्ता देवक्षेत्रे रुशद्गवि। सुतं सोमं न हुस्तिभिरा पृङ्गिधीवतं नरा बिभ्रतावर्चनानसम् ॥ ७ ॥ ७ ॥ ७ ॥ ७ ॥ ७ ॥ ७ ॥ ७ ॥ ७ ॥ ७ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | वर्रणं व          | त्रो रिशादेसमृचा मित्रं          | हेवामहे । परि व्रजेवे बाह्वोर्जगुन्वांसा स                       | वर्णरम् ॥ 1              | 1    |
| युवाभ्यां मित्रावरुणोप्मं धेयामृचा । यद्ध क्षये मुघोनां स्तोतॄणां चे स्पूर्धसे ॥ 4 ॥ आ नों मित्र सुदीतिभिवंरुणश्च स्रधस्थ आ । स्वे क्षये मुघोनां सखीनां च वृधसे ॥ 5 ॥ युवं नो येषु वरुण क्षृत्रं बृहङ्च बिभृथः । उरु णो वाजसातये कृतं राये स्वस्तये ॥ 6 ॥ उच्छन्त्यां मे यज्ता देवक्षेत्रे रुश्रह्मवि। सुतं सोमं न हस्तिभिरा पृङ्किधीवतं नरा बिभ्रतावर्चनानसम् ॥ ७ ॥ ७ ॥ ७ ॥ ७ ॥ ७ ॥ ७ ॥ ७ ॥ ७ ॥ ७ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ता बाह            | वो स <u>ुचेतुना</u> प्र येन्तम   | ास्मा अर्चते । शेवं हि जायै वां विश्वासु क्ष                     | ासु जोगुंवे ॥ 2          | 2    |
| आ नो मित्र सुदीतिभिर्वरुणश्च स्थस्थ आ । स्वे क्षये मुघोनां सखीनां च वृधसे ॥ 5 ॥ युवं नो येषु वरुण क्षत्रं बृहच्चे बिभृथः । उरु णो वार्जसातये कृतं राये स्वस्तये ॥ 6 ॥ उच्छन्त्यां मे यज्ता देवक्षेत्रे रुशंद्रवि। सुतं सोमं न हस्तिभिरा पृङ्गिधीवतं नरा बिभ्रतावर्चनानसम् ॥ ७ ॥ ७ ॥ ७ ॥ ७ ॥ ७ ॥ ७ ॥ ७ ॥ ७ ॥ ७ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | यत्रूनम्          | रयां गतिं म <u>ि</u> त्रस्ये याय | ां पृथा । अस्ये प्रियस्य शर्मण्यहिंसान                           | स्य सिश्चरे ॥ ३          | 3    |
| युवं नो येषु वरुण क्षत्रं बृहच्चे बिभृथः । उरु णो वार्जसातये कृतं राये स्वस्तये ॥ ६ ॥ उच्छन्त्यां मे यज्ता देवक्षेत्रे रुश्नंद्रवि। स्तुतं सोमं न हृस्तिभिरा पृङ्गिधीवतं नरा बिभ्रतावर्चनानसम् ॥ ७ ॥ ७ ॥ ७ ॥ ७ ॥ ७ ॥ ७ ॥ ७ ॥ ७ ॥ ७ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | युवाभ्यां         | ि मित्रावरुणो <u>प</u> मं धेया   | ामृचा । यद्ध क्षये <sup>।</sup> मुघोनां <sup>।</sup> स्तोतॄणां च | र्ग स्पूर्धसे ॥ ४        | 4    |
| उच्छन्त्यां मे यज्ता देवक्षेत्रे रुशंद्गवि। सुतं सोमं न हुस्तिभिरा पृङ्गिधीवतं नरा बिभ्रेतावर्चनानंसम् ॥ ७ ॥ (६) ६५ (म.५, अनु.५) ऋषिः रातहव्यः आत्रेयः छन्दः अनुष्टुप् १-५, पङ्किः ६ देवता मित्रावरुणौ यश्चिकेत् स सुक्रतुर्देवत्रा स ब्रवीतु नः । वरुणो यस्य दर्शतो मित्रो वा वनते गिरः ॥ १ ॥ ता हि श्रेष्ठवर्चसा राजाना दीर्घृश्रत्तमा । ता सत्पती ऋतावृध ऋतावाना जनेजने ॥ 2 ॥ ता वामियानोऽवसे पूर्वा उप ब्रवे सचा। स्वश्वासः सु चेतुना वाजाँ अभि प्र दावने ॥ 3 ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | आ नो              | मित्र सुदीतिभिर्वर्रण            | भ्र सुधस्थ् आ । स्वे क्षये मुघोनां सखीनां च                      | वृधसे ॥ :                | 5    |
| सुतं सोमं न हृस्तिभिरा पृङ्गिधीवतं नरा बिभ्रतावर्चनानंसम् (6) 65 (म.5, अनु.5)  ऋषिः रातहव्यः आत्रेयः छन्दः अनुष्टुप् 1-5, पङ्किः 6 देवता मित्रावरुणौ  यश्चिकेत् स सुक्रतुर्देवत्रा स ब्रवीतु नः । वरुणो यस्य दर्शतो मित्रो वा वनते गिरः ॥ 1 ॥ ता हि श्रेष्ठवर्चसा राजाना दीर्घश्रुत्तमा । ता सत्पती ऋतावृध ऋतावाना जनेजने ॥ 2 ॥ ता वामियानोऽवसे पूर्वा उप ब्रवे सचा। स्वश्वासः सु चेतुना वाजाँ अभि प्र दावने ॥ 3 ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | युवं नो           | येषु वरुण क्षत्रं बृहइ           | र्व बिभृथः । उरु णो वार्जसातये कृतं राय                          | गे स <u>्व</u> स्तये ॥ ( | 6    |
| (6) 65 (म.5, अनु.5)  ऋषिः रातहव्यः आत्रेयः छन्दः अनुष्टुप् 1-5, पङ्किः 6 देवता मित्रावरुणौ  यश्चिकेत् स सुक्रतुर्देवत्रा स ब्रवीतु नः । वर्रुणो यस्य दर्शतो मित्रो वा वनते गिरः ॥ 1 ॥  ता हि श्रेष्ठवर्चसा राजाना दीर्घ्श्रुत्तमा । ता सत्पती ऋतावृध ऋतावाना जनजने ॥ 2 ॥  ता वामियानोऽवसे पूर्वा उप ब्रुवे सर्चा। स्वश्वासः सु चेतुना वाजाँ अभि प्र दावने ॥ 3 ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <u>उ</u> च्छन्त्य | गं मे यजुता देवक्षत्रे           | रुश्रीद्रवि।                                                     |                          |      |
| ऋषिः रातहव्यः आत्रेयः छन्दः अनुष्टुप् 1-5, पिकक्कः 6 देवता मित्रावरुणौ यिश्चिकेत् स सुक्रतुर्देवत्रा स ब्रवीतु नः । वर्रुणो यस्य दर्शतो मित्रो वा वनते गिरः ॥ 1 ॥ ता हि श्रेष्ठवर्चसा राजाना दीर्घश्रुत्तमा । ता सत्पती ऋतावृध ऋतावाना जनजने ॥ 2 ॥ ता विमियानोऽवसे पूर्वा उप ब्रुवे सर्चा। स्वश्वासः सु चेतुना वाजाँ अभि प्र दावने ॥ 3 ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | सुतं सो           | मं न हस्तिभिरा पुङ्गिध           | र्धावतं नरा बिभ्रेतावर्चनानेसम्                                  | 7                        | 7    |
| यश्चिकेत् स सुक्रतुर्देवत्रा स ब्रवीतु नः । वर्रुणो यस्य दर्शतो मित्रो वा वनते गिरः ॥ 1॥ ता हि श्रेष्ठवर्चसा राजाना दीर्घश्रत्तमा । ता सत्पती ऋतावृध ऋतावाना जनजने ॥ 2॥ ता वामियानोऽवसे पूर्वा उप ब्रुवे सर्चा। स्वश्वासः सु चेतुना वाजाँ अभि प्र दावने ॥ 3॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (6)               |                                  | 65                                                               | (म. 5, अनु.              | . 5) |
| ता हि श्रेष्ठेवर्चसा राजीना दीर्घश्रुत्तमा । ता सत्पेती ऋतावृध ऋतावीना जनेजने ॥ 2॥ ता वीमियानोऽवसे पूर्वा उप ब्रुवे सर्चा। स्वश्वीसः सु चेतुना वाजाँ अभि प्र दावने ॥ 3॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ऋषिः              | रातहव्यः आत्रेयः                 | छन्दः अनुष्टुप् 1-5, पङ्किः 6                                    | देवता मित्रावरुप         | गौ   |
| ता वर्मियानोऽवसे पूर्वा उप ब्रुवे सर्चा। स्वश्वासः सु चेतुना वाजाँ अभि प्र दावने ॥ 3॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | यश्चिकेत्         | न स सुक्रतुर्देवत्रा स           | ब्रेवीतु नः । वर्रुणो यस्ये दर्शुतो मित्रो वा वर्न               | ते गिर्रः ॥ 1            | 1    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | <u> </u>                         | •                                                                |                          | 2    |
| मित्रो अंहोश्चिदादुरु क्षयीय गातुं वेनते । मित्रस्य हि प्रतूर्वतः सुमृतिरस्ति विधतः ॥ ४॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | ~,                               |                                                                  |                          | 3    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | मित्रो अ          | <u> </u>                         | ातुं वेनते । मित्रस्य हि प्रतूर्वतः सुमृतिरस्ति वि               | त्रधृतः ॥ ४              | 4    |

| वयं मित्रस्यावसि स्यामं सप्रथस्तमे । अ       |                                           | 5   5               |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|
| युवं मित्रेमं जनं यतेथः सं चे नय             | थः                                        | 1                   |
| मा मुघोनुः परि ख्यतुं मो अस्माव              | न्मृषीणां गोपीथे ने उरुष्यतम्             | 6                   |
| (6)                                          | 66                                        | (म.5, अनु.5)        |
| ऋषिः रातहव्यः आत्रेयः छ                      | न्दः अनुष्टुप्                            | देवता मित्रावरुणौ   |
| आ चिकितान सुक्रतू देवौ मेर्त रिशादेसा        | । वर्रुणाय ऋतपेशसे दधीत प्रयी             | से मुहे ॥ 1 ॥       |
| — · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·      | । अर्थ व्रतेव मानुषुं स्वर्श्ण धीय        | । दर्श्तम् ॥ 2 ॥    |
| ता वामेषे रथानामुर्वीं गर्व्यूतिमेषाम्       | । रातहेव्यस्य सुष्टुतिं दुधृकस्तोमैर्म    | र्मनामहे ॥ 3 ॥      |
| <del>-</del>                                 | । नि केतुना जनीनां चिकेथे पूत             | दक्षसा ॥ 4 ॥        |
| तद्दतं पृथिवि बृहच्छ्रेवएष ऋषीणाम्           | । ज्रयसानावरं पृथ्वति क्षरन्ति य          | ामेभिः ॥ 5 ॥        |
| आ यद्वीमीयचक्षसा मित्रे वयं चे सूरयेः        | । व्यचिष्ठे बहुपाय्ये यतेमहि स्वरा        | ज्ये <i>   6   </i> |
| (5)                                          | 67                                        | (म.5, अनु.5)        |
| ऋषिः यजतः आत्रेयः छ                          | न्दः अनुष्टुप्                            | देवता मित्रावरुणौ   |
| बळित्था देव निष्कृतमादित्या यजुतं बृहत्      | । वर्रुण मित्रार्यमुन्वर्षिष्ठं क्षुत्रम  | शार्थे ॥ 1 ॥        |
| आ यद्योनिं हिर्ण्ययं वरुण मित्र सर्दथः       | - । धुर्तारा चर्षणीनां युन्तं सुम्नं ।    | _                   |
| विश्वे हि विश्ववेदसो वर्रुणो मित्रो अर्युमा  | ॗ<br>  ब्रुता पुदेवं सश्चिरे पान्ति मत्त् |                     |
| ते हि सुत्या ऋतुस्पृशे ऋतावीनो जनेजने        | । सुनीथासीः सुदानेवोंऽहोश्चिदुर्          | चक्रयः ॥ 4 ॥        |
| को नु वां िम्त्रास्तुतो वरुणो वा तनूनाम्     | । तत्सु वामेषेते मृतिरत्रिभ्य ए           |                     |
| (5)                                          | 68                                        | (म.5, अनु.5)        |
| ऋषिः यजतः आत्रेयः छ                          | <u> </u>                                  | देवता मित्रावरुणौ   |
| प्र वो मित्रायं गायत् वरुणाय विपा गिरा       | । महिक्षत्रावृतं बृहत्                    | 1                   |
| <br>सम्राजा या घृतयोनी मित्रश्चोभा वर्रुणश्च |                                           | 2                   |
| ता नी शक्तुं पार्थिवस्य मुहो रायो दिव्यस्य   |                                           | 3                   |
| ऋतमृतेन् सपेन्तेष्रिरं दक्षमाशाते            | । अद्रुहा देवौ वर्धेते                    | 4                   |
| वृष्टिद्यावा रीत्यपिषस्पती दानुमत्याः        | । बृहन <u>्तं</u> गर्तीमाशाते             | 5                   |
| (4)                                          | 69                                        | (म.5, अनु.5)        |
| ऋषिः उरुचिक्रः आत्रेयः ह                     | <b>७</b> न्दः त्रिष्टुप्                  | देवता मित्रावरुणौ   |
| त्री रोचिना वेरुण त्रौरुत द्यून्त्रीणि       | मित्र धारयथो रजांसि                       | 1                   |
| वावृधानावमिति क्षत्रियस्यानु व्रतं           | रक्षमाणावजुर्यम्                          | 1                   |
| इरावतीर्वरुण धेनवो वां मधुमद्वां             | •                                         | 1                   |
| त्रयस्तस्थुर्वृष्भासस्तिसॄणां धिषणा          |                                           | 2                   |
| प्रातर्देवीमदितिं जोहवीमि मुध्यंदिन्         |                                           | 1                   |
| राये मित्रावरुणा सर्वतातेळे तोक              | ाय तनयाय श योः                            | 3                   |

|                                                              | या धुर्तारा रजेसो रोचनस्योतार्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | देत्या दिव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | या पार्थि <sup>'</sup> वस्य                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              | न वां देवा अमृता आ मिनन्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ा <u>त्र</u> तानि र्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | मित्रावरुणा ध्रुवाणि                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (4)                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <u>70</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                         | (म. 5, अनु. 5)                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ऋषि                                                          | : उरुचिक्रः आत्रेयः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | छन्दः गार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>ग</b> त्री                                                                                                                                                                                                                                           | देवता मित्रावरुणौ                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                              | पुरूरुणो चिद्धयस्त्यवो नूनं वां व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | । मित्र वंसि वां सुमृतिम्                                                                                                                                                                                                                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                              | ता वां सम्यगद्भह्वाणेषेमश्याम् धाय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | से                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | । व्यं ते रुद्रा स्याम                                                                                                                                                                                                                                  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                              | पातं नौ रुद्रा पायुभिरुत त्रयिथां स्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | । तुर्याम् दस्यून्तनूभिः                                                                                                                                                                                                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                              | मा कस्यद्भितक्रतू यक्षं भुजेमा त्न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | नूभ <u>िः</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | । मा शेष॑सा मा तन॑सा                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (3)                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                         | (म. 5, अनु. 5)                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ऋषि                                                          | : बाहुवृक्तः आत्रेयः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | छन्दः गाय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>ग्</b> त्री                                                                                                                                                                                                                                          | देवता मित्रावरुणौ                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                              | आ नो गन्तं रिशादसा वर्रण मित्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <u>ब</u> र्हण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | । उपेमं चार्रमध्वरम्                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                              | विश्वस्य हि प्रचेतसा वरुण मित्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | राजेथः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | । <u>ईशा</u> ना पिप्यतुं धियः                                                                                                                                                                                                                           | 2                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                              | उप नः सुतमा गेतुं वरुण मित्रे दा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | शुर्षः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | । अस्य सोमस्य पीतये                                                                                                                                                                                                                                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (3)                                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                         | (म. 5, अनु. 5)                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ऋषिः                                                         | बाहुवृक्तः आत्रेयः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | छन्दः उषि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | गक्                                                                                                                                                                                                                                                     | देवता मित्रावरुणौ                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                              | आ मित्रे वर्रणे वयं गोर्भिर्जुहुमो व<br>त्रुतेने स्थो ध्रुवक्षेमा धर्मणा यात्य<br>मित्रश्चे नो वर्रणश्च जुषेतां युज्ञमिष्ट                                                                                                                                                                                                                                             | ज्जेना <sup>े</sup> ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | नि बहिषि सदतं सोमपीत                                                                                                                                                                                                                                    | नये <b>॥ 2</b> ॥                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (10)                                                         | व्रतेने स्थो ध्रुवक्षेमा धर्मणा यात्य<br>मित्रश्चे नो वर्रुणश्च जुषेतां यज्ञमिष्ट                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ज्जेना <sup>े</sup> ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | नि बहिषि सदतं सोमपीत                                                                                                                                                                                                                                    | तये ∥2∥<br>तये ∥3∥                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                              | व्रतेने स्थो ध्रुवक्षेमा धर्मणा यात्य<br>मित्रश्चे नो वर्रुणश्च जुषेतां यज्ञमिष्ट                                                                                                                                                                                                                                                                                      | जिना ।<br>एये ।<br>73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | नि बुर्हिषि सदत्ं सोमेपीत<br>नि बुर्हिषि सदत्ां सोमेपीत                                                                                                                                                                                                 | तये    2   <br>तये    3   <br>(म.5, अनु.6)                                                                                                                                                                                                                       |
| ऋषि<br>य <u>द</u> द्य                                        | व्रतेने स्थो ध्रुवक्षेमा धर्मणा यात्य<br>मित्रश्चे नो वर्रुणश्च जुषेतां यज्ञिम्ह<br>ः पौरः आत्रेयः<br>स्थः पेरावित् यदेर्वावत्येश्विना                                                                                                                                                                                                                                 | ज्जना ।<br>एये ।<br>73<br>छन्दः अनु<br>। यद्वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | नि बहिषि सदतं सोमपीत<br>नि बहिषि सदतां सोमपीत<br>हुप<br>पुरू पुरुभुजा यदन्तरिक्ष                                                                                                                                                                        | सये       2          सये       3          (म.5, अनु.6)       देवता अश्विनौ       आ गैतम्    1                                                                                                                                                                    |
| ऋषि<br>य <u>द</u> द्य                                        | व्रतेने स्थो ध्रुवक्षेमा धर्मणा यात्य<br>मित्रश्चे नो वर्रुणश्च जुषेतां युज्ञमिष्ट<br>।<br>: पौरः आत्रेयः                                                                                                                                                                                                                                                              | ज़िना ।<br>एये ।<br>73<br>छन्दः अनु<br>। यद्वा<br>। <u>वर</u> ्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | नि बहिषि सदत्ं सोमपीत<br>नि बहिषि सदतां सोमपीत<br>हुप्<br>पुरू पुरुभुजा यदन्तरिक्ष<br>स्या याम्यधिगू हुवे तुविष्टम                                                                                                                                      | सये       2          सये       3          (म.5, अनु.6)       देवता अश्विनौ       आ गंतम्    1          सा भुजे    2                                                                                                                                              |
| ऋषि<br>यदुद्य<br>इह त्                                       | व्रतेने स्थो ध्रुवक्षेमा धर्मणा यात्य<br>मित्रश्चे नो वर्रुणश्च जुषेतां यज्ञिम्ह<br>ः पौरः आत्रेयः<br>स्थः पेरावित् यदेर्वावत्येश्विना                                                                                                                                                                                                                                 | ज़िना ।<br>एये ।<br>73<br>छन्दः अनु<br>। यद्वा<br>। <u>वर</u> ्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | नि बहिषि सदतं सोमपीत<br>नि बहिषि सदतां सोमपीत<br>हुप<br>पुरू पुरुभुजा यदन्तरिक्ष                                                                                                                                                                        | सये       2          सये       3          (म.5, अनु.6)       देवता अश्विनौ       आ गंतम्    1          सा भुजे    2                                                                                                                                              |
| ऋषि<br>य <u>द</u> द्य<br>इह त्र<br>ईर्मान्य                  | व्रतेने स्थो ध्रुवक्षेमा धर्मणा यात्य<br>मित्रश्चे नो वर्रुणश्च जुषेतां यज्ञिम्ह<br>ा पौरः आत्रेयः<br>स्थः पेरावित् यदेर्वावत्येश्विना<br>या पुरुभूतेमा पुरू दंसांसि बिभ्रंता                                                                                                                                                                                          | ज़िना ।<br>एये ।<br>73<br>छन्दः अनु<br>। यद्वा<br>। व <u>र</u> स्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | नि बहिषि सदत्ं सोमपीत<br>नि बहिषि सदतां सोमपीत<br>हुप्<br>पुरू पुरुभुजा यदन्तरिक्ष<br>स्या याम्यधिगू हुवे तुविष्टम                                                                                                                                      | सये       2          सये       3          (म.5, अनु.6)       देवता अश्विनौ       आ गंतम्    1          सा भुजे    2          सिंस दीयथः    3                                                                                                                     |
| ऋषि<br>य <u>द</u> द्य<br>इह त<br>ईर्मान्य<br>त <u>द</u> ू ष् | व्रतेने स्थो ध्रुवक्षेमा धर्मणा यात्य<br>मित्रश्चे नो वर्रुणश्च जुषेतां यज्ञिम्ह<br>ः पौरः आत्रेयः<br>स्थः पेरावित् यदेर्वावत्येश्विना<br>या पुरुभूतेमा पुरू दंसांसि बिभ्रेता<br>यहपुषे वपुश्चकं रथस्य येमथुः                                                                                                                                                          | ज़िना ।<br>एये ।<br>73<br>छन्दः अनु<br>। यद्वा<br>। वर्र्<br>। पर्युः<br>। नान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | नि बहिषि सदतं सोमपीत<br>नि बहिषि सदतां सोमपीत<br>ष्टुप्<br>पुरू पुरुभुजा यदन्तरिक्ष<br>स्या याम्यधिगू हुवे तुविष्टम<br>न्या नाहुषा युगा मुह्रा रजां                                                                                                     | सये       2          सये       3          (म.5, अनु.6)       देवता अश्विनौ       आ गतम्    1          मा भुजे    2          सिंस दीयथः    3          न्धुमेयेथुः    4                                                                                            |
| ऋषि<br>यदुद्य<br>इह त<br>ईर्मान्<br>तदू ष्                   | व्रतेने स्थो ध्रुवक्षेमा धर्मणा यात्य<br>मित्रश्चे नो वर्रुणश्च जुषेतां यज्ञिम्ह<br>र पौरः आत्रेयः<br>स्थः पेरावित् यदेर्वावत्येश्विना<br>या पुरुभूतेमा पुरू दंसांस्मि बिभ्नेता<br>यहपुषे वपुश्चक्रं रथस्य येमथुः<br>वु वोमेना कृतं विश्वा यह्वामनु ष्टवे                                                                                                              | ज्जना ।<br>एये ।<br>73<br>छन्दः अनु<br>। यद्घी<br>। वर्र्<br>। पर्यु<br>। नान<br>। परि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | नि बहिषि सदतं सोमेपीत<br>नि बहिषि सदतां सोमेपीत<br>ष्टुप्<br>पुरू पुरुभुजा यदन्तरिक्ष<br>स्या याम्यधिगू हुवे तुविष्टम्<br>न्या नाहुषा युगा मुह्रा रजां<br>जाताविरेपसा समस्ते ब                                                                          | सये       2          सये       3          (म.5, अनु.6)       देवता अश्विनौ       आ गंतम्    1          मा भुजे    2          सिंस दीयथः    3          न्धुमेयंथुः    4          त आ्तर्णः    5                                                                   |
| ऋषि<br>यद्द्य<br>इह त<br>ईर्मान्<br>तदू ष्<br>आ य<br>युवोर   | व्रतेने स्थो ध्रुवक्षेमा धर्मणा यात्य<br>मित्रश्चे नो वर्रुणश्च जुषेतां यज्ञिम्ह<br>रथा पेरावित यर्द्यावत्यिश्वना<br>या पुरुभूतेमा पुरू दंसांसि बिभ्नेता<br>यहपुषे वपुश्चकं रथस्य येमथाः<br>व्हामनु ष्टवे<br>वां सूर्या रथं तिष्ठेद्रघुष्यदं सदी                                                                                                                       | ज्जना ।<br>एये ।<br>73<br>छन्दः अनु<br>। यद्घी<br>। वर्र्<br>। पर्यु<br>। नान<br>। परि<br>। धुर्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | नि बहिषि सदतं सोमपीत<br>नि बहिषि सदतां सोमपीत<br>पुरू पुरुभुजा यदन्तरिक्ष<br>स्या याम्यधिगू हुवे तुविष्टम<br>न्या नाहुषा युगा मुह्रा रजां<br>जाताविरेपसा समस्ते ब<br>वामरुषा वयो घृणा वेरन                                                              | सये       2          सये       3          (म.5, अनु.6)       देवता अश्विनौ       आ गंतम्    1          मा भुजे    2          सिंस दीयथः    3          न्धुमेयंथुः    4          त आ्तर्णः    5          गुरुण्यितं    6                                          |
| ऋषि यद्द्य इह तः ईर्मान् तदू ष् आ य                          | व्रतेने स्थो ध्रुवक्षेमा धर्मणा यात्य<br>मित्रश्चे नो वर्रुणश्च जुषेतां यज्ञिम्ह<br>रथः पेरावित यदेर्वावत्येश्विना<br>या पुरुभूतेमा पुरू दंसांसि बिभ्नेता<br>यहपुषे वपुश्चकं रथस्य येमथुः<br>ह्यां सूर्या रथं तिष्ठंद्रघुष्यदं सदां<br>व्रिश्चिकेतित नरां सुम्नेन चेतसा                                                                                                | ज्जना ।  2ये ।  73  छन्दः अनु  यद्वा  पर्यु  पर्यु  पर्रि  पर्रि  धर्म  नान  परि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | नि बहिषि सदतं सोमपीत<br>नि बहिषि सदतां सोमपीत<br>ष्टुष्<br>पुरू पुरुभुजा यदन्तरिक्ष<br>स्या याम्यधिगू हुवे तुविष्टम्<br>न्या नाहुषा युगा मुह्ना रजां<br>गं जातावरेपसा समस्ते ब<br>वामरुषा वयो घृणा वरन्<br>यद्वांमरेपसं नासंत्यास्ना भ                  | सये       2          सये       3          (म.5, अनु.6)       देवता अश्विनौ       आ गंतम्    1          सा भुजे    2          सिंस दीयथः    3          न्थुमेयंथुः    4          त आतर्णः    5          गुंर्ण्यितं    6          मिति    7                       |
| ऋषि यद्द्य इह तः ईर्मानः तदू ष् आ य युवोर युवोर मध्य         | व्रतेने स्थो ध्रुवक्षेमा धर्मणा यात्य<br>मित्रश्चे नो वर्रुणश्च जुषेतां यज्ञिम्ह<br>गोरा आत्रेयाः<br>स्थाः पेरावित् यदेर्वावत्यिश्वना<br>या पुरुभूतेमा पुरू दंसांसि बिभ्नेता<br>यहपुषे वपुश्चकं रथस्य येमथुः<br>व्वामेना कृतं विश्वा यह्यामनु ष्टवे<br>वहां सूर्या रथं तिष्ठंद्रघुष्यदं सदा<br>त्रिश्चिकेतित् नरां सुम्नेन चेतसा<br>वां ककुहो य्याः शृण्वे यामेषु संत् | ज्जिना ।  2ये ।  73  छन्दः अनु  यद्घा  पर्यु  पर्यु  पर्पि  परि  पर | नि बहिषि सदतं सोमपीत<br>नि बहिषि सदतां सोमपीत<br>पुरू पुरुभुजा यदन्तरिक्ष<br>स्या याम्यधिगू हुवे तुविष्टम्<br>न्या नाहुषा युगा मुह्रा रजां<br>जाताविरेपसा समस्ते ब<br>वामरुषा वयो घृणा वेरन्<br>यद्वामरेपसं नासत्यास्ता भ्<br>दंसोभिरिश्वनात्रिर्नराववत | सये       2          सये       3          (म.5, अनु.6)       देवता अश्विनौ       आ गंतम्    1          मा भुजे    2          मिस दीयथः    3          म्थुमेयथुः    4          त आ्तर्पः    5          गुंरुण्यित    6          मित    7          भरन्त वाम्    8 |

ऋषिः पौरः आत्रेयः छन्दः अनुष्टुप् 1-7,9-10, निचृत् 8

देवता अश्विनौ

कृष्ठों देवावश्विनाद्या दिवो मेनावस् । तच्छ्रेवथो वृषण्वसू अत्रिर्वामा विवासति  $\parallel$  1  $\parallel$ कुह त्या कुह नु श्रुता दिवि देवा नासंत्या। कस्मिन्ना यंतथो जने को वां नदीनां सर्चा | 2 | कं यथिः कं हे गच्छथः कमच्छी युञ्जार्थे रर्थम्। कस्य ब्रह्मणि रण्यथो वयं वीमुश्मसीष्टये | 3 | पौरं चिद्धर्युद्रपुतं पौरं पौराय जिन्वेथः । यदीं गृभीततातये सिंहमिव द्रुहस्पदे 4 | प्र च्यवनाज्ञुजुरुषो वृद्रिमत्कुं न मुञ्जथः । युवा यदी कृथः पुन्रा कार्ममृण्वे वृध्वः | 5 | अस्ति हि वर्मिह स्तोता स्मसि वां संदृशि श्रियो। नू श्रुतं म् आ गैतमवौभिर्वाजिनीवसू ॥ को वीमुद्य पुरूणामा वेब्ने मर्त्यानाम् । को विप्रो विप्रवाहसा को युज्ञैर्वाजिनीवस् 7 | आ वां रथां रथांनां येष्ठों यात्विश्वना । पुरू चिदस्मयुस्तिर आङ्गूषो मर्त्येष्वा  $\parallel \mathbf{8} \parallel$ शमू षु वां मधूयुवास्माकेमस्तु चर्कृतिः । अर्वाचीना विचेतसा विभिः श्येनेवे दीयतम् अश्विना यद्ध किं चिच्छुश्रूयातीम्मं हर्वम्। वस्वीरू षु वां भुजीः पृञ्चन्ति सु वां पृचीः ॥ 10॥ 75 ऋषिः अवस्युः आत्रेयः छन्दः पङ्किः देवता अश्विनौ

> प्रति प्रियतेम्ं रथं वृषेणं वसुवाहेनम् स्तोता वामिश्वनावृषिः स्तोमेन प्रति भूषित माध्वी ममे श्रुतं हर्वम् ॥ 1 ॥ अत्यायातमश्विना तिरो विश्वा अहं सनी दस्रा हिरेण्यवर्तनी सुषुम्रा सिन्धुवाहसा माध्वी ममे श्रुतं हर्वम् | 2 | आ नो रत्नीन् बिभ्रेताविश्वना गच्छेतं युवम् रुद्रा हिरेण्यवर्तनी जुषाणा वोजिनीवसू माध्वी ममे श्रुतं हर्वम् | 3 | सुष्टुभो वां वृषण्वसू रथे वाणीच्याहिता उत वां ककुहो मृगः पृक्षः कृणोति वापुषो माध्वी ममे श्रुतं हर्वम् बोधिन्मेनसा रुथ्येषिरा हेवनुश्रुती विभिश्यवीनमिश्वना नि योथो अद्वेयाविन् माध्वी मर्म श्रुतं हर्वम् | 5 | आ वां नरा मन्रोयुजोऽश्वांसः प्रुष्टितप्सेवः वयों वहन्तु पीतयें सह सुम्नेभिरिश्वना माध्वी मर्म श्रुतं हर्वम् | 6 | अश्विनावेह गेच्छतुं नासत्या मा वि वेनतम् तिरश्चिदर्यया परि वृर्तियातमदाभ्या माध्वी ममे श्रुतं हर्वम् | 7 | अस्मिन्यज्ञे अंदाभ्या जरितारं शुभस्पती अवस्युमेश्विना युवं गृणन्तुमुपं भूषथो माध्वी ममं श्रुतुं हर्वम् | 8 | अभूदुषा रुशत्पशुराग्निरधाय्यृत्वियः अयोजि वां वृषण्वसू रथों दस्रावमेत्यों माध्वी ममे श्रुतं हर्वम् || 9 ||

| (5)     |                      | 76                                                           |    | (म. 5,   | अनु. 6) |
|---------|----------------------|--------------------------------------------------------------|----|----------|---------|
| ऋषिः    | भौमः अत्रिः          | छन्दः त्रिष्टुप्                                             |    | देवता    | अश्विनौ |
|         | आ भौत्युग्निरुष      | नसामनीकुमुद्धिप्रीणां देवया वाची अस्थुः                      |    | 1        |         |
|         |                      | थ्येह यति पीपिवांसीमश्विना घुर्ममच्छ                         |    | 1        |         |
|         | न संस्कृतं प्र र्    | मेमीतो गमिष्ठान्ति नूनमश्विनोपस्तुतेह                        |    | 1        |         |
|         | दिवाभिपि्त्वेऽ       | त्रसार्गमिष्टा प्रत्यवेर्ति दाशुषे शंभीवष्टा                 |    | 2        |         |
|         |                      | वे प्रातरह्नो मुध्यंदिन उदिता सूर्यस्य                       |    | 1        |         |
|         | दिवा नक्तमवस्        | ग़ शंतमेन नेदानीं पीतिरश्विना तेतान                          |    | 3        |         |
|         |                      | वि स्थानमोके इमे गृहा अश्विनेदं दुेरोणम्                     |    | 1        |         |
|         |                      | हृहतः पर्वतादाद्धो यतिमिष्मूर्जं वहन्ता                      |    | 4        |         |
|         |                      | न्तिनेन मयोभुवा सुप्रणीती गमेम                               |    | 1        |         |
|         | आ नो र्यिं व         | हत्मोत वीराना विश्वन्यमृता सौर्भगानि                         |    | 5        |         |
| (5)     |                      |                                                              |    |          | अनु.6)  |
| ऋषिः    | भौमः अत्रिः          | छन्दः त्रिष्टुप्                                             |    | देवता    | अश्विनौ |
|         | प्रात्यांवाणा प्र    | थमा येजध्वं पुरा गृध्रादरेरुषः पिबातः                        |    | 1        |         |
|         | प्रातर्हि युज्ञम् १  | त्रना दुधाते प्र शंसन्ति कुवर्यः पूर्वभाजः                   |    | 1        |         |
|         | प्रातयीजध्वम् १४     | त्रनो हिनोत् न सायमेस्ति देवया अर्जुष्टम्                    |    | 1        |         |
|         | उतान्यो अस्मन्       | र्यजते वि चावः पूर्वःपूर्वो यजमानो वनीयान्                   |    | 2        |         |
|         | हिर्रण्यत्वुङ्मधु    | वर्णो घृतस्तुः पृक्षो वहुन्ना रथो वर्तते वाम्                |    | 1        |         |
|         |                      | प्रना वातरंहा येनीतियाथो दुरितानि विश्वा                     |    | 3        |         |
|         | यो भूयिष्टं नार      | त्याभ्यां विवेष चिनष्ठं पित्वो ररते विभागे                   |    | 1        |         |
|         |                      | गीपरुच्छमीभिरनूर्ध्वभासुः सदुमित्तुतुर्यात्                  |    | 4        |         |
|         | सम्श्विनोरवस्        | ा नूतनेन मयोभुवा सुप्रणीती गमेम                              |    | 1        |         |
|         |                      | हतुमोत वीराना विश्वन्यमृता सोर्भगानि                         |    | 5        |         |
| (9)     |                      | 78                                                           |    | (甲. 5,   | अनु.6)  |
|         | प्रप्तवध्रिः आत्रेयः | छन्दः उष्णिक् 1-3, त्रिष्टुप् 4, अनुष्टुप् 5-9               |    |          | अश्विनौ |
| अश्विना | वेह गच्छतं नास       | त्या मा वि वेनतम् । हुंसाविव पतत्मा सुताँ उप                 |    |          | 1       |
|         |                      | ति <u>व</u> वानु यर्वसम् । हंसाविव पतत् <u>न</u> मा सुताँ उप |    |          | 2       |
|         |                      | - ॰<br>त्रेथां युज्ञमि्ष्टये । हंसाविव पतत्मा सुताँ उप       |    |          | 3       |
|         |                      | नौहवीन्नार्धमानेव <u>्</u> योषा                              |    |          |         |
|         | <del>-</del>         | -<br>नागेच्छतमश्वि <u>ना</u> शंतेमेन                         |    |          | 4       |
|         | ٥,                   | निः सूष्येन्त्याइव । श्रुतं मे' अश्विना हवं' सप्तविधिं च     | ĮŦ | गुञ्चतम् | 5       |
|         |                      | ≚                                                            |    | - `      |         |

| यथा वार्तः प्<br>यथा वातो य                                                           | ष्ट्करिणीं सिमङ्गयित सुर्वतः । ष्<br>१था वनुं यथा समुद्र एजीत । ष्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | नायाभिरश्विना युवं वृक्षं सं चू र्<br>खा ते गर्भ एजतु निरैतु दर्शमान्<br>खा त्वं देशमास्य सहावेहि जुरा<br>निरैतुं जीवो अक्षतो जीवो जीवे<br><b>79</b>                                                                            | स्यः<br>युण | ा<br>ा अधि                                | 7   <br>   8    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-----------------|
| ऋषिः सत्यश्र                                                                          | वाः आत्रेयः छ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | न्दः पङ्किः                                                                                                                                                                                                                     |             |                                           | ा उषाः          |
| महे<br>यथ<br>या<br>सा<br>यो<br>यो<br>मुधै<br>यदि<br>परि<br>ऐषु<br>ये<br>तेभ्न<br>उत्त | नो अद्य बोधयोषो राये दिवित्ते । चित्रो अबोधयः सत्यश्रेवसि व सुनीथे शौचद्रथे व्यौच्छो दुहिता व्युच्छ सहीयसि सत्यश्रेवसि व नो अद्याभरद्वसुव्युच्छा दुहिता व्यौच्छः सहीयसि सत्यश्रेवसि व नो अद्याभरद्वसुव्युच्छा दुहिता व व्यौच्छः सहीयसि सत्यश्रेवसि व व्यौच्छः सहीयसि सत्यश्रेवसि व व्यौच्छः सहीयसि सत्यश्रेवसि व व्यौच्छः सहीयसि स्तामैर्गृणिन मेघोनि सुश्रियो दामेन्वन्तः सुरा व्यव्या देषुद्वेतो राधो अहेये धा वीरव्यश्य उषो मघोनि सूर्वि राधांस्यह्रया मघवीनो अरसि यो द्युमं बृहद्यश् उषो मघोन्या व तो राधांस्यश्र्या ग्व्या भजन्त स्वा राधांस्यश्र्या ग्रव्या भजन्त स्वा राधांस्य राश्मिभिः शुक्रैः शोचे कं सूर्यंस्य राश्मिभिः शुक्रैः शोचे | मती वाय्ये सुजति अश्वसूनृते दिवः ाय्ये सुजति अश्वसूनृते वः वाय्ये सुजति अश्वसूनृते वः वाय्ये सुजति अश्वसूनृते ते वह्नयः तयः सुजति अश्वसूनृते त्तेये ं सुजति अश्वसूनृते रेषु ति सुजति अश्वसूनृते रेह दूरयः सुजति अश्वसूनृते देवः |             | 1    1    2    3    4    5    6    7    8 |                 |
| ब्यु <sup>र</sup><br>नेत्त<br>एत<br>या<br>(6)                                         | च्छा दुहितर्दिवो मा चिरं तेनुथा<br>त्रो स्तेनं यथो रिपुं तपीति सूरो<br>विद्वेदुेषस्त्वं भूयो वा दातुंमर्हसि<br>स्तोतृभ्यो विभावर्युच्छन्ती न प्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | अपः<br>अर्घिषा सुजाते अश्वसूनृते<br>मीयसे सुजाते अश्वसूनृते ॥<br>80                                                                                                                                                             |             | <br>9   <br> <br>0   <br>(年.5,            | अनु. <b>6</b> ) |
| ऋषिः सत्यश्र                                                                          | वाः आत्रेयः छ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | न्दः त्रिष्टुप्                                                                                                                                                                                                                 |             | देवत                                      | ना उषाः         |
| देव<br>एष<br>बृ <u>ह</u><br>एष                                                        | द्यामानं बृह्तीमृतेने ऋतावरीमर्<br>ोमुषस्ं स्वरावहेन्तीं प्रति विप्रास्<br>। जनं दर्शता बोधयेन्ती सुगान्पः<br>द्रथा बृहती विश्वमिन्वोषा ज्योति<br>। गोभिररुणेभिर्युजानास्रेधन्ती र<br>। रदेन्ती सुवितायं देवी पुरुष्टुता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ो मृतिभिर्जरन्ते<br>थः कृण्वती यात्यग्रे <sup>ष</sup><br>चिंच्छत्यग्रे अह्लीम्<br>यिमप्रीयु चक्रे                                                                                                                               |             | 1   <br>1   <br>2   <br> <br>3            |                 |

| एषा व्येनी भवति द्विबर्ही आविष्ट्र<br>ऋतस्य पन्थामन्वेति साधु प्रजानत<br>एषा शुभा न तन्वो विदानोर्ध्वेवे स्<br>अप् द्वेषो बाधमाना तमांस्युषा दिव<br>एषा प्रतीची दुहिता दिवो नृन्योषेव<br>व्यूण्विती दाशुषे वार्याणा पुनज्योति<br>(5)                                                                                                                                    | विव न दिशों मिनाति<br>ब्राती दृशयें नो अस्थात्<br>बो दुंहिता ज्योतिषागीत्<br>भद्रा नि रिणीते अप्सः                                                                                                                           | <br>   4   <br>   5   <br>   6   <br>(म.5, अनु.6)                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              | ५५ता सावता                                                                                          |
| युञ्जते मने उत युञ्जते धियो विप्रा<br>वि होत्री दधे वयुनाविदेक इन्मही<br>विश्वी रूपाणि प्रति मुञ्जते कविः !<br>वि नाकमख्यत्सिवता वरेण्योऽने !<br>यस्ये प्रयाणमन्वन्य इद्ययुर्देवा देवर<br>यः पार्थिवानि विममे स एतेशो रच<br>उत यासि सवित्स्त्रीणि रोचनोत र<br>उत रात्रीमुभ्यतः परीयस उत मित्र<br>उतेशिषे प्रस्वस्य त्वमेक इदुत पूष<br>उतेदं विश्वं भुवेनं वि रोजिस श्या | देवस्यं सवितुः परिष्टुतिः<br>प्रासाविद्धद्रं द्विपदे चतुष्पदे<br>प्र्याणमुषसो वि राजिति<br>त्यं मिहमानमोजेसा<br>नांसि देवः सिविता मिहित्वना<br>पूर्यंस्य रुश्मिभिः समुच्यसि<br>गो भेवसि देव धर्मीभिः<br>गा भेवसि देव यामिभिः | 1   <br>  2   <br>  3   <br>  4   <br>  5                                                           |
| (9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>82</b>                                                                                                                                                                                                                    | (म. 5, अनु. 6)                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | पु 1, गायत्री 2-9                                                                                                                                                                                                            | देवता सविता                                                                                         |
| अनागसो अदितये देवस्य सिवतुः सवे<br>आ विश्वदेवं सत्पतिं सूक्तेरद्या वृणीमहे                                                                                                                                                                                                                                                                                              | । तं भागं चित्रमीमहे<br>म्। परो दुःष्वप्र्यं सुव<br>। यद्धद्रं तन्न आ सुव                                                                                                                                                    | धीमहि ॥ 1 ॥<br>॥ 2 ॥<br>॥ 3 ॥<br>॥ 4 ॥<br>॥ 5 ॥<br>॥ 6 ॥<br>॥ 7 ॥<br>॥ 8 ॥<br>॥ 9 ॥<br>(म.5, अनु.6) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10, जगती 2-4, अनुष्टुप् 9                                                                                                                                                                                                    | देवता पर्जन्यः                                                                                      |
| अच्छा वद त्वसं गीर्भिराभिः स्तुर्वि<br>किन्नेक्रदद्वष्मो जीरदानू रेतो दधात<br>वि वृक्षान् हेन्त्युत हेन्ति रक्षसो वि                                                                                                                                                                                                                                                    | हे पुर्जन्युं नमुसा विवास<br>योषेधीषु गर्भम्                                                                                                                                                                                 | दवता पजन्यः  <br> <br>   1   <br>                                                                   |

|        | उतानीगा ईषते वृष्ण्यवितो यत्पूर्जन्यः स्तुनयुन् हन्ति दुष्कृतः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | II  | 2       |                                                                                                                                                |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | र्थीव कश्याश्वाँ अभिक्षिपन्नाविर्दूतान्कृणुते वृष्यीं अहे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |         |                                                                                                                                                |
|        | दूरात्सिंहस्य स्तुनथा उदीरते यत्पूर्जन्यः कृणुते वृष्यं नभीः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 3       |                                                                                                                                                |
|        | प्र वाता वान्ति प्तयन्ति विद्युत् उदोषधीर्जिहते पिन्वते स्वः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |         |                                                                                                                                                |
|        | इरा विश्वस्मै भुवनाय जायते यत्पूर्जन्यः पृथिवीं रेत्सावित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 4       |                                                                                                                                                |
|        | यस्य व्रते पृथिवी नन्नमीति यस्य व्रते शुफवुज्जर्भुरीति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |         |                                                                                                                                                |
|        | यस्य व्रत ओषधीर्विश्वरूपाः स नेः पर्जन्य मिह शर्म यच्छ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | II  | 5       |                                                                                                                                                |
|        | दिवो नो वृष्टिं मेरुतो ररीध्वं प्र पिन्वत वृष्णो अश्वेस्य धाराः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |         |                                                                                                                                                |
|        | अर्वाङ्केतेन स्तनियुलुनेह्यपो निष्किञ्चन्नसुरः पिता नः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 6       |                                                                                                                                                |
|        | अभि क्रेन्द स्तुनय गर्भमा धी उदुन्वता परि दीया रथेन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |         |                                                                                                                                                |
|        | दृतिं सु केर्ष् विषितं न्येञ्चं सुमा भवन्तूद्वतौ निपादाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 7       |                                                                                                                                                |
|        | म्हान्तं कोश्मुदेचा नि षिञ्च स्यन्देन्तां कुल्या विषिताः पुरस्तीत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |         |                                                                                                                                                |
|        | घृतेन् द्यावीपृथिवी व्युन्धि सुप्रपाणं भवत्वृघ्याभ्यः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 8       |                                                                                                                                                |
|        | यत्पर्जन्य कनिक्रदत्स्त्नय्न् हंसि दुष्कृतः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |         |                                                                                                                                                |
|        | प्रतीदं विश्वं मोदते यत्किं च पृथिव्यामधि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 9       |                                                                                                                                                |
|        | अविर्षीर्वर्षमुदु षू गृभायाकुर्धन्वान्यत्येतिवा उ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |                                                                                                                                                |
|        | अजीजन् ओर्षधीर्भोर्जनाय् कमुत प्रजाभ्योऽविदो मनीषाम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1   | 10      |                                                                                                                                                |
|        | <u>–</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | " - |         | "                                                                                                                                              |
| (3)    | 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | " - | (       | म.5, अनु.6)                                                                                                                                    |
|        | <u>–</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | (       |                                                                                                                                                |
|        | 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | " - | (       | म.5, अनु.6)                                                                                                                                    |
|        | <b>84</b><br>गौमः अत्रिः छन्दः अनुष्टुप्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | (       | म.5, अनु.6)                                                                                                                                    |
|        | 84<br>गौमः अत्रिः छन्दः अनुष्टुप्<br>बळ्टित्था पर्वतानां ख्रिद्रं बिभर्षि पृथिवि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | (       | म.5, अनु.6)                                                                                                                                    |
|        | 84<br>गौमः अत्रिः छन्दः अनुष्टुप्<br>बळ्टित्था पर्वतानां खिद्रं बिभर्षि पृथिवि<br>प्र या भूमिं प्रवत्वित मुह्ना जिनोषि महिनि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | (       | म.5, अनु.6)<br>देवता पृथिवी<br> <br>                                                                                                           |
|        | 84<br>गौमः अत्रिः छन्दः अनुष्टुप्<br>बळ्टित्था पर्वतानां ख्रिद्रं बिभर्षि पृथिवि<br>प्र या भूमिं प्रवत्वित मुह्ना जिनोषि महिनि<br>स्तोमांसस्त्वा विचारिण् प्रितं ष्टोभन्त्युक्तुभिः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 1       | म.5, अनु.6)<br>देवता पृथिवी<br> <br>                                                                                                           |
|        | 84  गौमः अत्रिः छन्दः अनुष्टुप्  बिळ्टत्था पर्वतानां खिद्रं बिभिष् पृथिवि  प्र या भूमिं प्रवत्वित मुह्ना जिनोषि मिहिनि  स्तोमांसस्त्वा विचारिण् प्रितं ष्टोभन्त्युक्तुभिः।  प्र या वाजं न हेषेन्तं पे्रमस्यस्यर्जुनि                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 1       | म. <b>5</b> , अनु. <b>6</b> )<br>देवता पृथिवी<br> <br> <br>                                                                                    |
|        | 84  गौमः अत्रिः छन्दः अनुष्टुप्  बिळ्त्था पर्वतानां खिद्रं बिभिष पृथिवि  प्र या भूमिं प्रवत्वित मृह्रा जिनोषि मिहिनि  स्तोमांसस्त्वा विचारिणा प्रितं ष्टोभन्त्युक्तुभिः।  प्र या वाजं न हेषेन्तं पे्रमस्यस्यर्जुनि  ट्रळहा चिद्या वन्स्पतीन्क्ष्मया दर्ध्ष्योजसा ।                                                                                                                                                                                                                                         |     | 1 2 3   | म. <b>5</b> , अनु. <b>6</b> )<br>देवता पृथिवी<br> <br> <br>                                                                                    |
| ऋषिः १ | 84  गैमः अत्रिः छन्दः अनुष्टुप्  बिळ्त्था पर्वतानां ख्रिद्रं बिभिष पृथिवि  प्र या भूमिं प्रवत्वित मृह्रा जिनोषि मिहिनि  स्तोमांसस्त्वा विचारिणि प्रितं ष्टोभन्त्युक्तुभिः।  प्र या वाजं न हेषेन्तं पे्रमस्यस्यर्जुनि  दृळहा चिद्या वनस्पतीन्क्ष्मया दर्ध्ष्योजसा ।  यत्ते अभ्रस्य विद्युतो दिवो वर्षन्ति वृष्टयः                                                                                                                                                                                           |     | 1 2 3 ( | म.5, अनु.6)<br>देवता पृथिवी<br> <br> <br>                                                                                                      |
| ऋषिः १ | मैमः अत्रिः छन्दः अनुष्टुप् बिळ्टतथा पर्वतानां खिद्रं बिभिष पृथिवि प्र या भूमिं प्रवत्वित मृह्ना जिनोषि मिहिनि स्तोमांसस्त्वा विचारिण् प्रितं ष्टोभन्त्युक्तुभिः। प्र या वाजं न हेषेन्तं पे्रुमस्यस्यर्जुनि ट्रळ्हा चिद्या वनस्पतीन्क्ष्मया दर्ध्ष्योजसा । यत्ते अभ्रस्य विद्युतो दिवो वर्षन्ति वृष्टयः  85                                                                                                                                                                                                |     | 1 2 3 ( | म.5, अनु.6)<br>देवता पृथिवी<br> <br>                      |
| ऋषिः १ | मीमः अतिः  बिक्तत्था पर्वतानां ख्रिद्रं बिभिष् पृथिवि  प्र या भूमिं प्रवत्वित मृह्रा जिनोषि मिहिनि  स्तोमांसस्त्वा विचारिण् प्रितं ष्टोभन्त्युक्तुभिः।  प्र या वाजं न हेर्षन्तं पेरुमस्यस्यर्जुनि  हळहा चिद्या वनस्पतीन्क्ष्मया दर्धष्योजसा ।  यत्ते अभ्रस्यं विद्युतो दिवो वर्षन्ति वृष्टयः  85  भैमः अत्रिः  ब्रह्दर्चा गभीरं ब्रह्मं प्रियं वरुणाय श्रुतायं                                                                                                                                             |     | 1 2 3 ( | म.5, अनु.6)         देवता पृथिवी                                                                                                   देवता वरुणः |
| ऋषिः १ | मैमः अतिः छन्दः अनुष्टुप् बिळ्त्था पर्वतानां ख्रिद्धं बिभिष पृथिवि प्र या भूमिं प्रवत्वित मृह्णा जिनोषि मिहिनि स्तोमिसस्त्वा विचारिणि प्रित ष्टोभन्त्यकुभिः। प्र या वाजुं न हेषेन्तं पे्रुमस्यस्यर्जुनि ट्रळ्हा चिद्या वनस्पतीन्क्ष्मया दर्धृष्योजसा । यत्ते अभ्रस्य विद्युतो दिवो वर्षन्ति वृष्टयः  85 भैमः अतिः छन्दः त्रिष्टुप् प्र सम्माजे बृहर्दर्चा गभीरं ब्रह्म प्रियं वर्रुणाय श्रुताय वि यो ज्ञ्चाने शिमृतेव चर्मोपुस्तिरे पृथिवीं सूर्याय                                                        |     | 1 2 3 ( | म.5, अनु.6)         देवता पृथिवी                                                                                                   देवता वरुणः |
| ऋषिः १ | मेगः अत्रिः छन्दः अनुष्टुप् बिळ्त्था पर्वतानां ख्रिद्धं बिभिष पृथिवि प्र या भूमिं प्रवत्वित मृह्वा जिनोषि मिहिनि स्तोमिसस्त्वा विचारिण् प्रित ष्टोभन्त्यकुभिः। प्र या वाजं न हेषेन्तं पेरुमस्यस्यर्जुनि ट्रळ्हा चिद्या वनस्पतीन्क्ष्मया दर्धृष्योजसा । यत्ते अभ्रस्य विद्युतो दिवो वर्षन्ति वृष्टयः  85 भगः अत्रिः छन्दः त्रिष्टुप् प्र सम्माजे बृहदेर्चा गभीरं ब्रह्म प्रियं वरुणाय श्रुताय वि यो ज्ञ्चाने शिम्तेव चर्मोपुस्तिरे पृथिवीं सूर्याय वनेषु व्यर्शन्तिरक्षं ततान् वाज्मवित्सु पर्य द्रिस्रयासु |     | 1 2 3 ( | म.5, अनु.6) देवता पृथिवी                                                                                                                       |
| ऋषिः १ | मैमः अतिः छन्दः अनुष्टुप् बिळ्त्था पर्वतानां ख्रिद्धं बिभिष पृथिवि प्र या भूमिं प्रवत्वित मृह्णा जिनोषि मिहिनि स्तोमिसस्त्वा विचारिणि प्रित ष्टोभन्त्यकुभिः। प्र या वाजुं न हेषेन्तं पे्रुमस्यस्यर्जुनि ट्रळ्हा चिद्या वनस्पतीन्क्ष्मया दर्धृष्योजसा । यत्ते अभ्रस्य विद्युतो दिवो वर्षन्ति वृष्टयः  85 भैमः अतिः छन्दः त्रिष्टुप् प्र सम्माजे बृहर्दर्चा गभीरं ब्रह्म प्रियं वर्रुणाय श्रुताय वि यो ज्ञ्चाने शिमृतेव चर्मोपुस्तिरे पृथिवीं सूर्याय                                                        |     | 1 2 3 ( | म.5, अनु.6) देवता पृथिवी                                                                                                                       |

| तेन् विश्वस्य भुवनस्य राजा यवं न वृष्टिर्व्युनित् भूम        | 3 |
|--------------------------------------------------------------|---|
| उनत्ति भूमिं पृथिवीमुत द्यां युदा दुग्धं वर्रुणो वष्ट्यादित् | 1 |
| सम्भ्रेणे वसत् पर्वतासस्तविषीयन्तः श्रथयन्त वीराः            | 4 |
| इमामू ष्वीसुरस्ये श्रुतस्ये मृहीं मायां वर्रुणस्य प्र वीचम्  | 1 |
| मानेनिव तस्थिवाँ अन्तरिक्षे वि यो मुमे पृथिवीं सूर्येण       | 5 |
| इमामू नु कवितमस्य मायां मुहीं देवस्य निकरा देधर्ष            | 1 |
| एकं यदुद्रा न पृणन्त्येनीरासिञ्चन्तीर्वनेयः समुद्रम्         | 6 |
| अर्युम्यं वरुण मि्त्र्यं वा सखीयं वा सद्मिद्भातरं वा         | 1 |
| वेशं वा नित्यं वरुणारेणं वा यत्सीमागेश्चकृमा शिश्रथ्स्तत्    | 7 |
| कित्वासो यद्रिरिपुर्न दीवि यद्वी घा सत्यमुत यन्न विद्म       | 1 |
| सर्वा ता वि ष्यं शिथिरेवं देवाधां ते स्याम वरुण प्रियासः     | 8 |
|                                                              |   |

 (6)
 86
 (म.5, अनु.6)

 ऋषिः भौमः अत्रिः
 छन्दः अनुष्टुप् 1-5, विराट्पूर्वा 6
 देवता इन्द्राग्नी

इन्द्रांग्री यमवेथ उभा वाजेषु मर्त्यंम् । ट्रळ्हा चित्स प्र भेदित द्युमा वाणीरिव त्रितः ॥ 1 ॥ या पृतंनासु दुष्टरा या वाजेषु श्र्वाय्यां । या पञ्चं चर्ष्णीरभीन्द्राग्री ता हेवामहे ॥ 2 ॥ तयोरिदमंवच्छवस्तिग्मा दिद्युन्मघोनोः । प्रति द्रुणा गर्भस्त्योर्गवां वृत्रघ्न एषते ॥ 3 ॥ ता वामेषे रथानामिन्द्राग्री हेवामहे । पतीं तुरस्य राधंसो विद्वांसा गिर्वणस्तमा ॥ 4 ॥ ता वृधन्तावनु द्यून्मतांय देवावदभा । अहीन्ता चित्पुरो दुधेंऽशीव देवाववीते ॥ 5 ॥ एवेन्द्राग्रिभ्यामहावि ह्व्यं शूष्यं घृतं न पृतमिद्रिभिः । ता सूरिषु श्रवों बृहद्रियं गृणत्सुं दिधृतिमषं गृणत्सुं दिधृतम् ॥ 6 ॥

 (9)
 87
 (म.5, अनु.6)

 ऋषिः एवयामरुत् आत्रेयः
 छन्दः अतिजगती
 देवता मरुतः

प्र वो महे मृतयो यन्तु विष्णवे मुरुत्वेते गिरिजा एवयामरुत् । प्र शर्धाय प्रयंज्यवे सुखादये त्वसे भन्दिष्टये धुनिव्रताय शर्वसे ॥ 1 ॥ प्र ये जाता महिना ये च न स्वयं प्र विद्यना ब्रुवत एवयामरुत् । कृत्वा तद्वो मरुतो नाधृषे शवो दाना मृह्रा तदेषामधृष्टासो नाद्र्यः ॥ 2 ॥ प्र ये दिवो बृहृतः शृण्विरे गिरा सुशुक्रानः सुभ्वं एवयामरुत् । येषामिरी सुधस्थ ईष्ट आँ अग्नयो न स्वविद्युतः प्र स्पन्द्रासो धुनीनाम् ॥ 3 ॥ स चेक्रमे महृतो निरुरुक्रमः समानस्मात्सदेस एवयामरुत् । यदायुक्त त्मना स्वादिध् ष्णुभिर्विष्पर्धसो विमहसो जिगति शेवृधो नृभिः ॥ 4 ॥

| स्वनो न वोऽर्मवान्रेजयद्वृषो त्वेषो ययिस्तिविष एवयार्मरुत्                | - 1 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| येना सहेन्त ऋञ्जत स्वरोचिषः स्थारेश्मानो हिर्ण्ययोः स्वायुधासं इष्मिणीः   | 5   |
| अपारो वो महिमा वृद्धशवसस्त्वेषं शवोऽवत्वेवयार्मरुत्                       | 1   |
| स्थातरिो हि प्रसितौ संदृशि स्थन् ते ने उरुष्यता निदः शुशुकांसो नाग्नर्यः  | 6   |
| ते रुद्रासुः सुमेखा अग्नयो यथा तुविद्युम्ना अवन्त्वेवयामेरुत्             | 1   |
| दीर्घं पृथु पेप्रथे सद्म पार्थिवं येषामज्मेष्वा महः शर्धांस्यद्भेतैनसाम्  | 7   |
| अद्वेषो नो मरुतो गातुमेर्तन् श्रोता हवं जिर्तुरैवयार्मरुत्                | 1   |
| विष्णोर्मिहः समन्यवो युयोतन् स्मद्रथ्योर्च् न दंसनाप् द्वेषांसि सनुतः     | 8   |
| गन्तो नो युज्ञं येज्ञियाः सुशम् श्रोता हर्वमरक्ष एवयार्मरुत्              | 1   |
| ज्येष्ठीसो न पर्वीतासो व्योमिनि यूयं तस्यी प्रचेतसः स्याती दुर्धतीवो निदः | 9   |
| । इति पञ्चमं मण्डलं समाप्तम् ।                                            |     |
|                                                                           |     |